

# द्वितीय वारकी स्चना।

यह 'त्रस्विलास' वीरिनर्वाण संवत २४३० में इसी कार्यालयने जनप्रंथरत्नाकर नामक ग्रंथमालामें प्रथम रत्न छ्याया था। जिसको छपे धुये तेईस वर्ष होगये तबसे इसकी
द्वितीय वार छपनेकी आवश्यकता होनेपर भी अनेक कारणोंसे आजतक छपा नहीं सके। अब सोलापुर निवासी
श्रीमान् श्रेष्टिवर्थ रावजी सखाराम दोशी के उत्साह
और द्रव्यसहायता होनेसे इसको द्वितीय वार पुनर्धद्रण जीणोंद्धार कराया है। श्रीमान् पंडित वंशीघरजी न्यायतीर्थ के श्रीधर प्रेममें छपनेसे उन्हीने संशाधन किया है जिसके लिये उनका आभार मानता हूं।
जैन समाजका हितैपीदास,
पन्नालाल बाकलीबाल।
मालिक-जैनग्रंथ रत्नाकर कार्यालय
ठि. चंदावादी। पोष्ट-वंबई नं. ४.

# ग्रंथविषयसूचि.

| वि | . सं. विषयनामः         | पृष्ठाङ्क. | ावे. | Ħ.    | विषयनाम,                  | पृष्ठाङ्क. |
|----|------------------------|------------|------|-------|---------------------------|------------|
|    | १ पुण्यपचीसिका.        | 8          | 9    | पर्म  | ात्माकी जयमाला            | . 808      |
|    | २ शतअष्टोत्तरी.        | 6          | 80   | तीर्थ | करवयमाला.                 | १०५        |
|    | ६ द्रव्यसंग्रह.        |            |      |       | राजजयमारा                 | १०६        |
|    | ४ चेतनकभचरित्र.        | 44         | 83   | अहि   | क्षितिपार्श्वनाथस्तु      | ति १०७     |
|    | ५ अक्षरवत्तीसिका.      | 68         | 83   | शिक्ष | गवली. (शिक्षाकं           | 108        |
|    | ६ जिनपूजाष्टक.         | 66         | \$ 8 | प्रम  | ार्थपद्यांक्ते.           | १०९        |
|    | ८ फुटकर कविता.         | 99         | १५   | गुरुष | शेष्यप्रश्लोत्तरी.        | 186        |
|    | < चतर्विकाति जितस्तति. |            |      |       | पात्वविध्वंस <b>न</b> चतु | . ११९      |

| १७ | <b>जिनगुणमा</b> ला       | १२३    | <b>୪</b> ସ୍ | पुण्यपाप जगमूलंप चीसि. | १९४        |
|----|--------------------------|--------|-------------|------------------------|------------|
| 36 | सिज्झाय और परमेछि.       |        |             | बावीसपरीषह.            | 200        |
| १९ | गुणमंजरी                 |        |             | मुनिआहारविधि,          | 206        |
| २० | लोकाकाशक्षेत्रपरिमाण.    |        | ,           | जिनघर्मपचीसिका.        | 388        |
| 38 | मधुविन्दुककी चौपई.       |        |             | अनादिवत्तीसिका,        | 280        |
| १२ | सिद्धक्तुदेशी.           |        |             | समुद्धातस्वरूप.        | 220        |
| 33 | निर्वाणकांडमावा.         | -      |             | मूढाष्ट्रक.            | 221        |
| २४ | एकादशगुणस्थानपंथः        |        |             | सम्यक्तवपची सिका       | <b>२२२</b> |
| २५ | व (लाएक.                 |        |             | वैराग्यपचीसिका.        | २२५        |
|    | <b>उ</b> पदेशपचीसिका     | 288    | 48          | परमात्मछत्तीसी.        | 220        |
| २७ | नन्दीश्वरद्वीपकी जयगारः। | 199    | 42          | नाटकपचीसी.             | २३०        |
| २८ | वारहभावना                |        |             | उपादाननिमित्तसंवाद.    | २३२        |
|    | कर्मवन्धके दशभेद.        |        |             | चतुर्विशति जयमाला.     | २३६        |
|    | सप्तभंगी वाणो.           |        |             | पंचेन्द्रियसंबाद.      | 315        |
|    | सुबुद्धिचौवीसी.          | १५७    | 48          | र्द्ध रनिर्णयपचीसी     | २५२        |
| ३२ | अ्कृतिमचैत्यास्यकीजय,    | \$\$\$ | 90          | क्रचीअक्रचीपवीसी.      | २९६        |
| ३३ | चौदहगुणस्थानजीवसं-       | 388    | 46          | दष्टांतपचिसी.          | 749        |
|    | ख्या वर्णन (शिवपथप.      | )      | 18          | मनबत्ति.               | 788        |
|    | पन्द्रहपात्रकी चौपई.     | १६९    | Ę 0         | स्वमबचीसी.             | २६४        |
| 34 | . महावहानिर्णयचतुर्दशी.  |        |             |                        | २६७        |
|    | अनित्यपचीसिका,           |        |             | ज्योतिषके छंत.         | २७१        |
|    | अप्रकर्मनी चौपई.         |        |             | पदराग प्रभाती.         | २७२        |
|    | सुर्वयकुषयविसिका.        |        |             | फुटकर विषय.            | २७२        |
|    | भोहअमाष्टक.              | १८६    | ६५          | परमास्मशतक.            | २७८        |
|    | आधर्षचतुर्दशी.           | 227    | ६६          | चित्रबद्धकृविता.       | २९२        |
| 8  | र रागादिनिर्णयाष्टक.     | 463    | ६७          | मन्थकत्तीपरिचय.        | 306.       |

और रस राच्यों है । इन्द्रिनके सुखम मगन रहे आठों जाम इन्द्रिनके दुख देखि जाने दुख माँच्यों है ॥ कहूं क्रोध कहूं मान कहूं मान कहूं साया कहूं लोग; अहंभाव मानि मानि ठार ठीर माच्यों है ॥ देव तिरजंच नर नारकी गतिन फिर, कीन कीन स्वांग धरै यह ब्रह्म नाच्यों है ॥ ३९ ॥

# करखाछंद ( गुजरातीभाषा. )

उहिल्या जीवडा हूं तने भूं कहूं, बळो बळो आज तुं विषयविष सेवै। विषयना फल अछे विषय थको पांडुवा ज्ञाननी दृष्टि तूं कां न वेवे ॥ हजी भूं सीख लागी नथी कां तने नरकना दुःख कहिवेको न रेवे। आव्यो एकलो जाय पण एक तू, एटलामाटे कां एटव्हं खेवे॥

#### कवित्त.

कोउ तो कर किलोल भामिनीमों रीझि रीझि, बाहीसों सनेह कर कामराग अंगमें। कोउ तो लहे अनंद लक्ष कोटि जोरि जोरि, लक्ष लक्ष मान कर लिन्छकी तरंगमें। कोउ महाश्रूरवीर कोटिक गुमान करे, मोसमान दसरों न देखों कोऊ जंगमें। कहें कहा 'भया' कछ कहिवेकी वात नाहिं, सब जग देखियतु रागरस रंगमें।। ४१।।

जौलों तुम और रूप है रहे हो चिदानंद, तौलों कहूं सुख नाहिं रावरे विचारिये। इन्द्रिनिके सुखकों जो मानि रहे सांचो सुख,यो तो सब दुःख ज्ञानदृष्टिसों निहारिये। ए तो विनाशीक रूप छिनमें और स्वरूप, तुम अविनाशी भूप कैसे एक धारिये। ऐसो नरजन्म पाय नेक तो विवक कीजे, आप रूप गहि लीजे कर्मराग टारिये। १९२॥ अरे मूह चेतन अचेतन तु काहे होत, जेई छिन जांहिं फिर तेई तोहि आयवी। ऐसो नरजन्म पाय श्रावकके कुल आय, रह्यो है विषे छुमाय आंधी मित छाइवी ॥ आग हू अनादिकाल बीते विपरीत हाल, अजहूं सह्यारि लाल! वेर मली पाइवी । पी-छें पछतायें कछु आइ है न हाथ तेरे, तातें अब चेत लेहु मली पर-जायबी ॥ ४३ ॥

जीव जग जिते जन तिन्हें सदा रैने दिन, सोचत ही छिन छिन काल छीजियत है। धन होय धान होय, पुत्र परिवार होय, बडो वि सतार होय जस लीजियत है॥ देहहू निरोग होय सुखको संयो-ग होइ मनवां छे मोग होय जीलों जी जियत है। चहै बांछा पूरी होइ पैन बांछ पूरी होय, आसु थिति पुरी होय, तौलों कीजियत है। अध्या

#### मात्रिक कवित्त

जवलों रागद्वेष निहं जीत्य तवलों सकति न पानै कोह ! जवलों क्रोध मान मन घारत, तवलों, सुगति कहाँतें होइ ॥ जवलों माया लोम वसे उर, तवलों सुख सुपनै निहं जोइ । ए अरि जीत भयो जो निर्मल, शिवसंपति विलसतु है सोइ॥४५॥

#### कवित्त.

सात घातु मिलन है महादुर्गन्घ भरी, तासों तुम प्रीति करी लहत अनंद हो। नरक निगोदके सहाई जे करन पंच तिनहीकी सीख सीच चलत सुछंद हो॥ आठों जाम गहै काम रागरसरंग-राचि, करत किलोल मानों माते ज्यों गयंद हो। कछू तो विचार करो कहां कहां भूले फिरो, मलेजू मलेजू 'भैया' मले चिदा-नंद हो॥ ४६॥

### सर्वेया.

ए मन मृढ कहा तुम भूले हो, हंम विमार लगे परछाया। यामें स्वरूप नहीं कछ तेरा ज, न्याधि ही पोट बनाई है काया॥ सम्यक रूप सदा गुण तेरो सु, और वनी सब ही अम माया। देखत रूप अन्प विराजत सिद्धसमान जिनंद बताया ॥ १७ ॥ चेतन जीव 'निहारहु अंतर, ए सब हैं परकी जह काया ॥ १७ ॥ इन्द्रकमान ज्यों मेघघटामाई, शोयत है पे रहे नाई छाया ॥ रेन सम सुपनो जिम देखतु आत बहै सब झूंट बताया । त्यों निदनाव सँयोगिनच्यो तुम, चेतह चिक्तमें चेतन राया॥ ४८॥ देहके नेह लग्यो कहा चेतन, न्यारी ये क्यों अपनी करि मानी। याहिसों रीझि अज्ञानमें मानिके, याहीमें आपु न है रहो थानी ॥ देखतु है परतच्छ विनाशी, तक नाई चेतत अंध अज्ञानी। होह सुखी अपनो वल फोरिकें, मान कह्यो सर्वज्ञकी बानी॥ ४९॥

#### सबैया।

केवलरूप विराजत चेतन, ताहि विलोकि अरे मतवारे।
काल अनादि वितीत भयो, अजहूं तोहि चेत न होत कहा रे ॥
भूलिगयो गतिको फिरनो अभ तो दिन च्धारि भये ठकुरारे।
लागि कहा रह्यो अक्षानिके संग' चेतत क्यों निह चेतनहारे'।।५०॥
बालक है तम बालकसी वृधि, जोबन काम हुतासन जारे।
बद्ध भयो तब अंग रहे थिक, आये हैं सेत गये सब कारे॥
पाँय पतारि परचो घरतीमिहि, रावे रटे दुख होत महारे।
बीती यों बात गयो सब भूलि तु चेतत क्यों निहं चेतनहारे'।।५१॥
बालपनें नित बालनके सँग, खेल्यो है ताकी अनेक कथारे।
जोबन आप रस्यो रमनी रस, सोउ तौ बात विदीत यथारे॥
बुद्ध मयो तन कंपत डोलत, लार परे मुख होत विथारे।
देखि शरीरके लच्छन मैया तु, 'चेतत क्यों निहं चेतनहारे'॥५२॥

<sup>(</sup>१) समस्यापूर्ति—' चेतत क्यों नहिं चेतनहारे'।

त् ही जु आय वस्यो जननी ठर, त् ही रम्यो नित बालकतारे । जोवनता जु मई पुनि तोहिको, ताहीके जोर अनेक तें मारे ॥ वद्य भयो तु ही अंग रहे सब, बोलत बैन कहे तुतरारे । वद्य भयो तु ही अंग रहे सब, बोलत बैन कहे तुतरारे । वेति शरीरके लक्षण भैया तु 'चेतत क्यों निह चेतनहारे' ॥ १॥ औरसों जाह लग्यो हित मानिके, वाहिके, संग सुज्ञान विदारे । औरसों जाह लग्यो जिनके हिंग, जान्यो न लक्षण ये अरि सारे । भृलिगयो निजरूप अन्यम, मोह महा मदके मतवारे । वेरो हुदाब बन्यो अबके तुम, चेतत क्यों निह चेतनहारे ॥ ५४ ॥

### कवित्त,

पंचनसों भिन्न रहे कंचन ज्यों काई तजै, रंच न मलीन होय जाकी गति न्यारी है। कंजनके कुल ज्यों स्वभाव कीच छुए नाहि, वसे जलमांहि ये न ऊर्धता विसारी है। अंजनके अंग्र जाके वंगमें न कहूं दीखे, शुद्धता स्वभाव सिद्धरूप सुख-कारी है। ज्ञानको समृह ज्ञान ध्यानमें विराजि रह्यो, ज्ञानदृष्टि देखों 'अंघा' ऐसी ब्रह्मचारी है। ५५॥

चिदानंद भैया विराजत है घटमाहि, ताके रूप लखिनेको उपाय कछ करिये। अष्ट कमे जालकी श्रकृति एक चार आठ, नामें कछ तेरी नाहि आपनी न धरिये॥ पूरदके वंध तेरे तेई आइ उद होहि, निजगुणशक्तिसों तिन्हें त्याग तरिये। सिद्धसम नेतन स्त्रमायमें विराजत है, याको ध्यान धरु और काहुसों न उरिये॥ ५६॥

एक शीख मेरी मानि आप ही तु पहिचानि, ज्ञान दृग चणे आन वास माने थाको । अनत चलवारी है जु हलको न भारी है, महान्रसचारी है जु साथी नाहि जरको।। आप महा ते-जवंत गुणको न ओर अंत, जाकी महिमा अनंत द्जो नाहि वरको। चेतनाके रस मरे चेतन प्रदेश घरे, चेतनाके चिह्न करे सिद्ध पटतरको॥ ५७॥

कर्भको करैया यह भरमको मरैया यह, धर्मको धरैया यह शिवपुर शव है। सुख समझैया यह दुख अगतैया यह, भूलको अंलेया यह ने सुलको अंलेया यह भिनको रहेया यह चेतना स्वभाव है। चिरको फिरैया यह भिनको रहेया यह, सबको लखेया यह याको मलो चाव है। राग द्वेषके हरेया महामोखको करैया, यह छुद्ध भैया एक आतमस्वभाव है॥ ५८॥

#### कवित्त.

मान यार मेरा कहा दिलकी चशम खोल, साहिन नजदीक है तिसकी पहचानिये। नाहक फिरहु नाहिंगाफिल जहान बीच शुकन गोश जिनका मलीभांति जानिये॥ पावक न्यां वसता है अरनी पखानमाहिं, तीसरोस चिदानंद इसहीमें मानिये। पंजसे गनीम तेरी उमर साथ लगे है खिलाफ तिसे जानि तुं आप सचा आनिये॥ ५९॥

अबै भरमके त्योरसों देख क्या भूलता, देखि तु आपमें जिन आपने बताया। अंतरकी दृष्टि खे। लि चिदानंद पाइयेगा। वाहि-रकी दृष्टिसों पौद्रलीक छाया है।। गनीमनके भाव सब जुदे करि देखि तु, आगें जिन ढूंढा तिन इसी भांति पाया है। वे ऐव सा-हिव विराजता है दिलबीच, सचा जिसका दिल है तिसीके दिल आया है।। ६०॥

१ एक प्रकारकी लकडी.

नाहक विराने तांई अपना कर मानता है, जानता तू है कि ना ही अंत मुझे मरना है। कतेक जीवनेपर ऐसे फैल करता है, सुपनेसे सुखमें तेरा पूरा परना है।। पंजसे गनीम तेरी उमरके साथ लगे, तिनोंको फरक किये काम तेरा सरना है। पाक वे-ऐय साहिय दिल्यीच यसता है, तिसको पहिचान वे तुझे जो तरना है।। ६४।।

वे दिन क्यों फरामोश करता है चिदानंद, दोजकके वीच त् पुकार पड़ा करता था। उछालके अकाश तुझै लेते थे त्रिशूलसो अगितससा आव त् ता पीवतै ही जरता था ॥ तत्ता लोहा करिकें देह तेरी तोरतेथे, फिरस्तोंके आगे तू साइत भी न ठरता था। जिंदगानी सागरोंकी उमर तेरी हुई थी, जिसके बीच वेत् ऐसे दुख मरता था॥ ६३॥

चंतहुरे चिदानंद इहां बने दोऊ फंद, कामिनी कनक छंद ऐन भनकासी है। जिहिको त् देख भूल्या, विषयसुख मान फुल्यो मोहकी दशामें झल्या, ऐनमैनकासी है। पाये ते अनेक वेर देखां कहा वेरि वेरि, कालकरतव हेरि ऐन मैनिकासी है। इनकों तृ छांडदेहुं 'भैया' कह्यो मानि लेहु, सिद्ध सदा तेरा गेह ऐनमै-नकासी है। ६३॥

कोटि कोटि कष्ट सहै, कष्टमें श्रीर दहे, धूमपान कियो पै न पायो भेद तनका। द्वक्षनके मूल रहे जटानमें झूलि रहे, मानमध्य भूलि रहे किये कष्ट तनको॥ वीरथ अनेक न्हये, तिरत न कहूं सथे, कीरतिके काज दियो दानह रतनको। ज्ञानविना वेर वेर क्रिया पर्म फर, कियो कोऊ कारज न आतमजतनको ॥ ६४॥ घरम न जानत ह मूट मिध्या मानत है, शास्त्र ग्रुद्ध छोरि औ- र पद्यो चाहे पारसी। मिथ्यामती देव जहां शीस नावे जाय तहां, एतेपर कहें हमें ये ही पूरो पारसी॥ निश्चदिन विषे माने सुकृतको नहिं जाने, ऐपी करत्त कर पोंच्यो चाहे पारसी॥ नर्कमाहिं प-रंगो सुतीस तीन मरेगो, करेगो पुकार ए कोन विपति पारसी॥६५॥

# संवेया.

देव अदेवमें फर न मान, कहै सब एक गँवार कहूं को । साधु कुसाधु समान गनै चित, रंच न जानत भेद कहूंको ॥ धर्म कुधर्मको एक विचारत, ज्ञान विना नर वासी चहुंको । ताहि विलोकि कहा करिये मन ! भूलो फिरै शठ काल तिहूंको॥६६॥ दोहा.

> नैनिनितें देखें सकल, नै ना देखें नाहि। ताहि देखु को देख तो, नैन झराखे माहि॥ ६७॥ कवित

देखें ताहि देख जो पै देखिनेकी चाह धरै, देखे विन आप तो-हि पान बड़ो लागे है। मोहनीद शैनमें अनादि काल सोय रहोा, देखि तू विचारि ताहि सोवे हैं कि जाने है। रागद्वेषसंगसों मि-थ्यातरंग राचि रह्यो, अष्ट कर्म जालकी प्रतीति मानि पाने है। वि-पैकी कलोल हंस देखि देखि भूलि गयो, रूप रस गंध ताहि कैं सें अनुरागे है। ६८॥

देव एक देहरेमें सुंदर सुरूप बन्यों, ज्ञानको विलास जाको सि-द्धसम देखिये। सिद्धकीनी रीति लिये काहुसो न प्रीति किये पूरवके वंघ तेई आइ उदै पेखिये॥ वर्ण गन्ध रस फाम जामें कल्ल नाहि मैया, सदाको अवन्ध याहि ऐसो करि लेखिये। अ-जरा अमर ऐसो चिदानंद जीव नाव, अहो मन मूढ ताहि मणे क्यों विशेखिये॥ ६९॥ काके दोछ राग द्वेष जाके ये करम आठ, काके ये करम आठ जाके रागद्वेख है। ताको नाव क्यों न लेह ? मले जानो तुम लेह, लिखिह बतावों लिखिवकों कहा लेख है ? ॥ ताकों कछ लच्छन है? देखित विचक्षन है, कछ उन्मान कहों? मान कहों मेख है। एन कहों सुधि सुधि तो परैगों आगे आगे, जोपें कह इनसों मिलापको विशेख है॥ ७०॥

कुंडलिया.

भैया, भरम न भालिये, पुद्रलंके परसंग । अपनी काज सर्वारिये, आय ज्ञानके अंग ॥ आय ज्ञानके अंग, आप दर्शन गांहे लोजे। कीजे थिरताभाव, गुद्ध अनुभी रस पाजे दीजे चडाविधि दान, अहो शिव- खेत बमैया । तुम त्रिभुवनके राय, भरम जिन भूलहु भैया ॥ ७१ ॥ ईसा हंस हंस आप तझ, पर्व संवार फद्। तिहि कुढावमे वंधि रहे. केसे होहु सुछंद ॥ कैंसें होह सुछद, चंद जिम राहु गरासे । तिमर होय वल जोर, किरणकी प्रभुता नासै ॥ स्वपरभेद भासे न देह जह रुखि तजि संसा। तुम गुण पूरन परम सहज अवलोकह हंया ॥ ७२ ॥ भेया पुत्र कलत्र पुनि, मात तात परिवार । ए सब स्वारथके संग, तु मनमांहि विचार ॥ त मनमांहि विचार, धार निजरूप निरंजन। परपीरणति मो भिन्न, सहज चेतनता रंजन ॥

<sup>,-</sup>जिन, निपदार्थक अन्द्र हे । आज्ञार्यक निपेष-मत ।

कर्म भर्म मिलि रच्यो, देह जह मृति घरेया ।
तासों कहत कुढ़ंव मोद मद मात भैया ॥ ७२ ॥
स्वा सयानप सब गई, सेयो सेमर बच्छ ।
आय घोखे आमके, याँप प्रण इच्छ ॥
याँप प्रण इच्छ बच्छको भेद न जान्यो ।
रहे विषय लपटाय, मुग्धमित सरम भ्रुलान्यो ॥
फलमिंह निकसे त्ल खाद पुन कछ न हवा ।
यह जगतकी रीति देखि, सेमरसम सूवा ॥ ७४ ॥
मात्रिक किवत.

आठनकी करतूत विचारहु, कौन कौन यह करते ख्याल । कवहं जिरपर छत्र धरावहिं, कवह रूप करे बेहाल ॥ देवलोक कबहूं सुख अगतहिं, कबहू नेकु नाजको काल। ये करत्ति करें कमीदिक, चेतन रूप तु आप संशाल ॥ ७५ ॥ चेतन रूप विचारि विचक्षन, ए सब है परके धरपंच। आठो कर्म लगे निशिवासर, तिन्हें निवारि लेहु किन खंच ॥ जिय सम्रुझावत हों फिर तोकों, इनसे मग्न होड जिनें रंच ॥ ये अज्ञान तुम ज्ञान विशालत, तातें करहु न इनको संच ॥ ७६॥ चेतन जीव विचारहु तौ तुम, निहचै ठाँर रहनकी कौन। देवलोक सुरईद्र कहावत, तेहू करिंह अंत पुनि गाने !! तीन लोकपति, नाथ जिनेश्वर, चक्रीधर पुनि नर हैं जीन । यह संसार सदा सुपनेसम, निहचै वास इहां नहीं होन ॥ ७७॥ चितके अंतर चेत विचक्षन, यह नरभव तेरो जो जाय । पूरब पुण्य किये कहं अति ही, तातें यह उत्तम कुल पाय !! अब कछु सुऋत ऐसो कर तु, जातें मरण जरा नहिं थाय। बार अनंती मरकें उपजे, अब चेतह चित चेतन राय ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup>१) जिन-मनाई। (२) गोव-गमन.

#### कवित्त.

अरे नर पूरखत् भाभिनीसों कहा भूल्यो, विषकीसी बेल काहू दगाको बताई है। सेवन ही यादि नैकु पावत अनेक दु:ख, सु-खहूकी बात कहूं सुपने न आई है। रसके कियेसों रसरोगका रमंस होड, प्रीतिक कियेसों प्रीति नरककी पाई है। यह ग्रुम्न सागरमें इविवेकी ठीर भैया, यामें कल्लु घोखा खाय रामकी दुहाई है॥ ७९॥

#### मात्रिक कवित्त.

चंद्रमुखी मन धारत है जिय, अंतसमें तोकों दुखदाई। चारहु गतिमें यही फिरायत, तामों तुम फिर प्रीति लगाई॥ चार अनंती नरकहिं डारिके, छेदन मेदन दुःख सहाई। मुचुधिकहं सुनि चेतन प्रानी, सम्यक ग्रुद्ध गही अधिकाई।८०।

# सवैया,

मन मृढ विचर करो, तियके संग वात सबै विगरेगी।
मन ज्ञान सुध्यान घरो, जिनके संग वात सबै सुधरेगी।
गुण आपु विलक्ष गहा पुनि, आपुहित परतीति टरेगी।
स्द भयेतेयही करनी करि, ऐसें किये शिव नारि वरेगी।।८१॥

#### सोरठा

ए हो चेतनराय, परसों प्रीति कहा करी । जे नरकिं ले जाहिं. तिनहींसों राचे सदा ॥ ८२ ॥ मात्रिक किंग्त.

रतन नींट वडी तुम छीनी, ऐसी नींद लेय नींह कोय। प्रात्त अनादि भये तोहि सेवत, विन जागे ममित क्यों होय॥ निहचे शुद्ध गयो अपनो गुण, परके भाव भिन्न करि खोय।
हंस अंश उज्बर हूं जब ही, तब ही जीव सिद्धसम सोय ॥८२॥
काल अनादि भये तोहि सोवत, अब तो जागहु चेतन जीव।
अमृत रस जिनवरकी वानी, एकचिच निहचे करि पीव।।
प्रा कर्म लगे तेरे संग, तिनकी मूर उखारहु नीव।
ये जड प्रगट गुप्त तुम चेतन, जैसे भिन्न दूध अरु धीव॥८४॥

# समान सबैया.

काल अनादितै फिरत फिरत जिय, अब यह नरभव उत्तम पायो। समुझि समुझि पंडित नर प्रानी, तेरे कर चिंतामणि आयो।। घटकी आँखें खोलि जोंहरी, रतन जीव जिनदेव बतायो। तिलमें तेल वास फूलनिमें, यों घटमें घटनायक गायो॥ ८५॥

# सर्वेया.

हंसको वंश लख्यो जबतें, तबतें जु मिट्यो अम घोर अंधरो । जीव अजीव सबै लखि लीने, सु तत्त्व यहै जिनआगमकेरो ॥ तार्क्यके आवत ही आहि भागे, सु छूटि गयो मवबंधन घेरो । सम्यक शुद्ध गहो अपनो गुन, ज्ञानके भातु कियो है सबेरो ॥८६॥

#### कवित्त.

उदे करे जांप भाज पिट्डमकी दिशा आय, उडिके अकाश मध्य जाय कहूं घरती। अचल सुभेह सोउ चल्यो जाय अवनीपे, सीतता स्वभाव गहे आगि महा जग्ती॥ फूलै जोपे कौंल कहूं पर्वतकी शिलानपे, पत्थरकी नाव चले पानीमाहिं तरती। च-लिके ब्रह्मंड जांपे तालमधि जाहि कहूं, तऊ विधनाकी लेखि लिखी नाहिं टरती॥ ८०॥

#### सवैया.

काहको शोच करे चित चेतन, तेरी ज बात सु आगे बनी है। देखी है ज्ञानीते ज्ञान अनंतमें, हानि ओ बृद्धिकी रीति घनी है। ताहि उलंधि सके कहि कीउ ज, नाहक अभिक बुद्धि ठनी है। याहि निवारिकें आपु निहारिकें, होहु सुखी जिम सिद्ध धनी है ८८ कोउ ज शोच करो जिन रंचक, देह घरी तिंहु काल हरेगी! जो उपज्यो जगमें दिन चारके, देखत ही पुनि सोइ मरेगो। मोइ सुलावत मानत सांचसो, जानत याहीसों काज सरेगो। पंडित सोई विचारत अंतर, ज्ञान समारिकें आपु तरेगो॥ ८९॥ काहेको देहसों नेह करे तुअ, अंतको राखी रहेगी न तेरी! मेरी है मेरी कहा करे लिकलों, काहुकी हैक कहू रही नेरी॥ मान कहा रहो मोह कुढुंवसों, स्वास्थके रस लागे सगेरी। ते ते तु चेति विचक्षन चेतन, इंटी है रीति सबै जगकेरी॥ ९०॥

### कित्त.

केवल प्रकाश होय अंधकार नाय होय, ज्ञानको विलास होय ओरला नियाहवी । सिद्धमें सुवास होय, लोकालोक भास होय, आपु रिद्ध पास होय ओरकी न चाहवी ॥ इन्द्र आय दास होय अरिनको त्रास होय, दर्वको उजास होय इष्टनिधि गाहिवी। सत्व मुखराज होय सल्यको निवास होय, सम्यक भयेते होय ऐसी सत्य साहिवी ॥ २१ ॥

#### मात्रिक कवित्त.

ताके घर समकित उपजित है, में। तें। करत हंसकी रीत । कीर गान रांटर जाउने भंग, जाके गुलकी यह प्रतीत ॥ कोटि उपाय करो कींड मेदसों, श्वीर गहैं जल नेक न पीत। तंसें सम्यक्वंत गहैं गुण, घट घट मध्य एक नयनीत।। ९८।। सिद्धसमान चिदानंद जानिके, थापत है घटके उर वीच। बाके गुण सब बाहि लगावत, और गुणहि सब जानत कीच।। ज्ञान अनंत विचारत अंतर, राखत है जियके उर सींच। ऐसें समकित शुद्ध करत है, तिनतें होवत मोश्च नगीच॥ ९३॥

#### कवित्त.

निश्चदिन ध्यान करो निहन्नै सुज्ञान करो, कर्मको निदान करो आर्वे नाहि फेरिके। मिध्यामाति नाश करो सम्यक उजास करो, धर्मको प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिके॥ ब्रह्मको विलास करो, आतमानिवास करो, देव सब दास करो महामोह जेरिके। अनुमी अस्यास करो धिरतामें वास करो, मोक्षसुख रास करो कहूं तोहि टेरिके॥ ९४॥

जिनके सुदृष्टि जागी परगुणके भए त्यागी, चेतनसों लग लागी भागी आंति मारी है। पंचमहाब्रतघारी जिन आज्ञाके विहारी, नम्र सुद्राके अकारी धर्महितकारी है।। प्राञ्जक अहारी अष्टाईस मूल गुणधारी, परीसंह सहै मारी परउपकारी है। पर्मधर्म धनघारी सत्य शब्दके उचारी, ऐसे सुनिराज ताहि चंदना हमारी है॥ ९५॥

जुम ओ अजुम कर्म दोऊ सम जानत है, चेतनकी धारामें अखंड गुण साजे हैं।जीवद्रच्य न्यारो छखे न्यारे छखे आहो कर्म पूरवीक वंघतै मलीन केई ताजे हैं।।स्वसंवेग ज्ञानके प्रवानतें अ-वाधि वेदि ष्यानकी विशुद्धतासों चंढे केई वाजे हैं। अंतरकी दृष्टि- सों अरिष्ट सब जीत राखे, ऐभी बाते करें ऐसे महा म्रुनिराजे हैं ॥ ९६ ॥

श्रीगिर जिनस्त्रामीको केत 3 पकाश मयो, इंद्र सब आय त हां किया निज कीनी है। सोचत सो इन्द्र तब वानी क्यों न खिरै आज यह तो अनादि थिति मई क्यों नवीनी है। पूछत सीमं-धरपे जायके विदेहक्षत्र, इन्द्रभृति योग छिनमें बताय दीनी है। आय एक काव्य पढी जाय इंद्रभृति पास, सुनत है। चौंक चस्यो आय दीक्षा छीनी है। ९७।।

छंद प्रवद्गम.

राग द्वेप अरु भोह, मिध्यात्व निवारिये । पर संगति सव त्यागः सत्य उर घारिये ॥ केवल रूप अनूप इंस निज मानिये । ताके अनुभव शुद्ध सदा उर आनिये ॥ १८॥

जो पट स्वाद विवेकि विचारत, रागनके रस भेद नपो है। पंच मु वर्णके लच्छन वेदत, बृक्षे सुवास कुवासिंह जो है।। आठ सपर्य लखे निज देहसी, ज्ञान अनंत कहेंगे किती है। ताहि विलोकि विचक्षन रं मन। है पल देखतो देखत को है।। ९९॥

सबैया.

कवित्त.

यृद्धि भये कहा भयो जोंपें शुद्ध चीन्हीं नाहिं, बुद्धिको तौ फल यह तन्मका विचारिये। देह पाये कौन काज पूजे जो न जिन-राज, देहकी बडाईये जप तप चितारिये। लच्छि आये कौन मिद्धि सहि है न थिर रिद्धि, लच्छिको तौ लाहु जो सुपात्र सुख



गुण अनंत जामे प्रगट, कबहू होहिं न और रुख । तिहिं पद परसे विनु रहे, मृढ मगन संसारसुख ॥१०४॥ कवित्त.

जीय जे अभन्य राशि कहे है अनंत तेउ, ताहते अनंत गुणे सिद्धके विशेखिये। ताहतें अनंत जीव जगमें जिनेश कहे, तिनहते कमे ये अनंत गुणे लेखिये॥ तिनहते पुद्दल प्रमाण है अनंत गुणे, ताहते अनंत गों अकाशको जु पेखिये। ताहते अनन्त ज्ञान जामें सब विधमान, तिहं काल परमाण एक समे देखिये॥१०५॥

# कवित्त

जती जल लोकमध्य सागर असख्य कोटि, तेती जल रियो प न प्यास याकी गई है। जेते नाज दोपमध्य भरे हैं अवार देर, तेते नाज खायो तोल भूक याकी नई है। तातें ध्यान ताको कर जाते यह जाय हर, अष्टादश दोप आदि ये ही जीत लई है। वह पथ तही साजि अष्टादश जाहिं भाजि होय बैठि महाराज तोहि मीख दयी है। १०६॥

# कविकी रुपुता, छंद कवित्त,

एहा बुद्धिवत नर हँमो जिन मोहि कोऊ, बाल ख्याल कीनो तुम लीजिया सुधारिके । मे न पढ्यो पिंगल न देख्यो छंद कीश कोऊ, नाममाला नामको पढ़ों नहीं विचारिके ॥ सस्कृत प्राकृत च्याकाणह न पट्यो कहूं, तातें मोको दोष नाहि शोधियो निहा-रिके। कहन मगातीदास जबको लग्नो विलास, ताते ज्ञहारचना करों है विमनारिके ॥ १०७ ॥

दोहा.

इति श्री शतअष्टोत्तरी, कीन्ही निजहित काज। ते नर पडोहें विवेकनों, ते पावहिं शिवराज ॥ १०८ ॥ उनि शनअष्टोत्तरी कवित्तवंध समाप्त ।

# अथ द्रव्यसंग्रह मूलसाहित कवित्तवन्ध लिख्यते । संगठाचरणः आर्था छंदः

जीवमजीवं दन्त्रं, जिणवरवसहेण जेण णिहिहं। देविंद्विंद्वंदं, वंदे तं सन्त्रदा सिरसा॥ १॥

छप्पय छंद.

, से कर कमें क्षय करन, तरन तारन शिवनायक। इंगनदिवाकर प्रगटः सर्व जीवहिं सुखदायक।। परम पुज्य गणधरह, ताहि पूजित—जिनराजे। देवानिके पति इन्द्रबंद, नंदित छवि छाजे॥

इह विधि अनेक गुणनिधिमहित, वृषभनाथ मिथ्यातहर । तमु त्ररणकमल वंदित अविक, मावसहित नित जोर कर'। १॥

### दोहा.

तिहॅ जिन जीव अजीवके, रुखे सगुण परजाय। फेंहे प्रगट सब यंथमें. मेदमाव सगुझाय।। १।।

जीवो उनओगमओ, अग्रुचि कत्ता सदेहपरिमाणा । भ्रुचा संसारत्थो, सिद्धो सो विस्ससोह्नुगई ॥ २ ॥

#### कवित्त.

जीव है सुज्ञानमयी चेतना स्वभाव धरै, जानियो औ देखियो अनादिनिधि पास है। अमुर्तिक सदा रहे और सो न रूप गहे, निश्चे ने प्रवान जाके आतम विलास है।। व्योहारनय कत्ती है देहेंके प्रमान मान, भोका सुख दुःखनिको जगमें निवास है शुद्ध ने विलोके सिद्ध करमकलंक विना, ऊर्द्धको स्वभाव जाको लोक अग्रवास है।। २॥ तिकाले चढुपाणा, इंदिय बलमाउ आणपाणा य । चवरारा सो जोवो, णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥

तिहू काल चार प्राण धरे जगवामी जीव, इन्द्री बल आयु ओ इस्वाम खास जानिये। एई चार प्राण घरे साता मानि जीवो करे, ताते जीव नांव कह्यों नैव्योहार मानिये॥ निश्च न्य चेतना वि-राज रहा शुद्ध जाके, चेतना विरुद्ध सदा याहीत प्रमानिये। अतीत अनागत सुवर्तमान 'मैया'निज, ज्ञानप्रान शाखतो स्वमा-य यो बलानिये॥ ३॥

उवओगो दुवियप्पो. दसण णाण च दंसण चदुघा । चनखु अचन्नखु ओर्हा, दंमणमध केवल णयं ॥ ८ ॥

जीवक चेतना परिणाम शुद्ध राजतु है, ताके भेद दोय जिनग्रन्थिनमें गाइये। एक है सु चेतना कहाव शुद्ध दरशन, दबी जानचेतना लखेते ब्रह्म पाइये॥ देखिके भेद चारि ली-जिये हुद विचारि, चक्षु ओ अचक्षु ओधि केवल सुध्याइये। ये ही चार भेद कहे दर्शनके, देखनेके, जाके परकाश लोकालोक ह लखाइये॥ ४॥

णाण अट्टियण्पं, मादेसुदिओही अणाणणाणाणि । मणपञ्जय कंवलमित, पचक्खपरोक्खभेयं च ॥ ५ ॥ मह सुद्द परोक्ख णाणं, ओही मण होह् वियल पचक्खं । कंवलणाण च तहा, अणोवम होह् सयलपचक्खम् ॥ ५ ॥

ानके जु भेट आठ नाके नाम भित्र सुनो. कुमति कुश्रुति अवधि हो विशासिये।सुमति सुश्रुति सुऔषि मनपर्जर्य आरि, के- वल प्रकाशवान वसुभेद लेखिये ॥ मति श्रुति ज्ञान दोऊ है परोक्षवान औधि, मनपर्जय प्रत्यक्ष एकदेश पेखिये। केवल प्र-त्यक्ष भास लोकालोकको विलास, यहै ज्ञान शास्त्रतो अनंतका ल देखिये।। ५॥

अष्टचदुणाणदंसण, सामण्णं जीवलक्खणं भणियं । ववहारा सुद्धणया, सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥ मात्रिक कवित्त.

अष्ट प्रकार ज्ञान चड दरतन, नयन्यवहार जीवके लघडन । निहचैं खुद्ध ज्ञान ओ परसन, सिद्धसमान सुछंद विचधन ॥ केवल ज्ञान दरस पुनि केवल, राजै खुद्ध तज्जै प्रतिपच्छन । यह निहचै न्योहार कथनकी, कथा अनंत कही खिव गच्छन ॥१

वण्ण रस पंच गंधा, दो फासा अष्ट णिचया जीवे। णो संति अम्रात्ति तदो, ववहारा मुत्ति वंधादो ॥ ७ ॥

#### व वित्त

वर्ण पंच स्वेत पीत हरित अरुण इयाम, तिनहुके भेद नाना भांतिके विद्तित है । रस तीखो खारो मधुरो कडुओ कपायलो, इनहुके मिले भेद गणती अतीत है ॥ तातो सीरो चीकनो रूखो नरम कठोर, हरुवो भारी सुगंध दुर्गधमयी रीत है । मूरित सुपु दूलकी जीव है अमूरतीक नैन्योहार मूरतीक वधते कहीत ह॥७॥ वध्यो है अनादिहांको कर्मके प्रवंधसेती, तातें मूरतीक कहा

बध्यो है अनादिहाँको कमेंके प्रत्येक्षती, तार्ते मृरतीप्त कहा। परके मिलापसों । बंधहींमें सदा रहे समै प्रतिसमें गई; पुग्गलसों एक्सेक हैं रह्यो है आपसों ॥ जैसे रूपो सोनो मिले एक नांव पाय रह्यो, तेसे जीव मूरतीक पुग्गलप्रतापयों । यहै वात सिद्ध सई जीव मूरतीकमई, बंधकी अपेक्षा र्र्टई निव्योहार छापसोंगण।

पुरगलकस्मादीणं, कत्ता ववहारदो दु णिचयदो । चेदणकस्मा णादा, सुद्धणया सुद्ध माराणं ॥ ८ ॥

पुद्गल करमको करैया है चिदानंद, व्योहार प्रवान इहां फेर कल्ल नाहीं है। ज्ञानावणी आदि अष्ट कर्मको करता है रागा-दिक भाव धरै आप अहि पाही है! शुद्ध ने विचारिये तो राग है कलंक याक, यह तो अटंक सदा चेतन।सुधा ही है। अनंत ज्ञान परिणाम तिनको करैया जीव, सास्वतो सदीव चिरकाल आपमाही है॥ ८॥

ववहारा सुहदुक्लं, पुरगलकम्मष्य लं पश्चंजिदि । आदा णिचयणयदो, चेदणभावं खु आदस्स ॥ ९ ॥

व्योहार नै देखिये तो पुग्गलके कर्मफल, नाना भौति सु-रा दुःख ताको भ्रगतैया है। उपजाये आपुत ही श्रुभ ओ अश्रुम कम, ताके फल साता ओ असाताको सहैया है।। निर्श्वनय दे-खिये तो यह जीव ज्ञानमई, अपने चेतन परिणानको करैया है। तांत भोक्ता पुनि सुचेतन परिणामनिको, श्रुद्द नै विलोकिये तो सबको लखेया है।। ९॥

अणुगुरुदेहपमाणो, उवनंहारप्यसप्पदो चेदा । असम्रहदो ववहारा णिचयणयदो असंखदेसा वा ॥ १० ॥

देहके प्रमान राजे चेतन विराजमान, लघु और दीरघ शरी-रके उर्देगों है। ताहीके समान परदेश याके पूरि रहे, सक्ष्म औ बादर तन धर तहां तैमा ह॥ व्यवहार नय ऐसी कही समुद्धात विता, देहको प्रमान नाहि लोकाकाश जैसो है। शुद्ध निश्चय न-यसों असंख्यात परदेशी, आतम स्वमाव धेरे विद्यमान ऐसी है। १०॥

पुढाचिजलतेउवाऊ, यणप्यदी विविह थावरेईदी । विगतिगचढुवंचक्खा, तसजीवा होति संखादी ॥ ११ ॥

पृथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय, वनस्पतिकाय पांचो थावर कहीजिये। वेइंद्री तेहंद्री चौहंद्री पंचेंद्रिय है चारो, जामें सदा चिंवेकी शकति लक्षीजिये॥ तन जीम नाक आंख कान ये ही पंच हंद्री, जाके जेते होय ताहि तैसो सर्दहीजिथे। संख दे पिपीलि तीन भौर चार नर पंच, इन्हें आदि नाना मेद समुक्षि गहीजिये॥ ११॥

समणा अमणा णेया, पंचिदिय ाणिम्मणा परे सन्वे । बादरसुहुमेहंदी, सन्वे पज्जत्त इदरा य ॥ १२ ॥

पंच इंदी जीव जिते ताके भेद दोय कहे, एकनिके मन एक मन विना पाइये । और जगवासी जंतु तिन के न मन कहूं, एकें-द्री बेइंद्री नेंद्री चौइंद्री वताइये ॥ एकेंद्रीके भेद दोय सक्षम बादर होय, पर्यापत अपर्यापत सबै जीव गाइये । ताके बहु विस्तार कहे है जु ग्रंथनिमें, थोरेमें समुझि ज्ञान हिरदै अना-इये ॥ १ ९ ॥

मग्गण गुण ठाणेहि य, चउदसहि हवंति तह असुद्धणया । विण्णेया संसारी, सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३॥

चउदह मारगणा चउदह गुणस्थान, होहि ये अशुद्ध नय

कहे जिनराजने । ये ही भाव जौलों तौलों संसारी कहावै जीव, इनको उलंधिकरि मिलै शिव साजने ॥ शुद्ध नै विलोकिये तौ शुद्ध हे सकल जीव, द्रव्यकी उपेक्षासो अनंत छिब छाजने । सिद्धके इसमान ये विराजमान सबै हंस, चेतना सुमाव घर करें निज का जिने ॥ १३ ॥

णिकम्मा अष्टगुणा, किंचुणा चरमदेहदी सिद्धा ।
- लोयग्गठिदा णिचा, उप्पादवयेहि संजुत्ता ॥ १४ ॥

अप्टकमहीन अप्रगुणयुत चरम सुदेह ताँत कछ ऊनो सु-बको निवास है। छोकको जु अग्र तहाँ स्थित है अनंत सिद्ध, तिपादच्यय संयुक्त सदा जाको बास है ॥ अनंतकाल थिन्त थिति है अडोल जाकी, छोकालोकप्रतिभासी ज्ञानको प्र शि है। निश्चे सुखराज कर बहुरि न जन्म धरे, ऐसो सिद्ध । छोनिको आतम विलास है॥ ४४॥

पयांडिहिदिअणुभागप्पदेसवंधेहि सन्वदो मुक्को ॥ उहुं गच्छदि सेसा, विदिसावज्ञं गदि जांते ॥ १॥

प्रकृति ओ थितिनंध अनुमागनंध परदेशनंध एई चार बंध द किहेंथे। इन्ही चहुं नंधते अनंध हैकें चिदानंद, अग्निशिखान कर्छको सुमानी लिहेये।। और सन जगजीन तज्जै निज ह जन, परभीको गीन करें तने सर्ल सिहेये। ऐसे ही अनादि।।ति नई कर्छ मई नाहिं कही ग्रंथमांहि निन तेभी सरदन्ये॥१॥

अजीवो पुण णेओ, पुरगल धम्मो अधम्म आयासं ॥ कालो पुरगल मुत्तो, ह्वादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ॥ १५॥

अजीव दरव पंच ताके नांव भिन्न सुनो, पुद्रल ओ धर्मद्र, व्यको सुभाव जानिये। अधमे द्रव्य आकाश द्रव्य काल दर्ध एई, पांचा द्रव्य जगमें अचतन बखानिये॥ तामें पुग्गल हे मू रतीक रूप रस गंध पर्श्वमई गुण परजाय लिये जानिये। और पं च जीवजुत कहे हे अमूरतीक, निज निज भाव धरें भेदी हैं। पिछानिये॥ १५॥

सहो बंधो सुहुमा, थूला संठाण भेद तम छाया ॥ उज्जोदादवसादेया, पुग्गलदन्वस्स पजाया ॥ १६ ॥

शनद बंध सक्षम थूल ओ अकार रूप, हुंबी मिलिबो ओ विकुरिबो धूप छाय है। अंधारो उजारों ओ उद्योत चंद्रकाँति-रसम, आत्र स भात जिम नानाभेद छाय है।। पुद्रल अनन्त ताकी परजाय हू अनंत, लेखों जो लगाइये तोऽनंतानंत थाय है। एक ही समेमें आय सट शतिभासि रही, देखों ज्ञानवत ऐसी पुद्रल पर्जाय है॥ १६॥

गइपरिणयाण धम्मो, पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ॥ तौर्य जह मच्छाणं, अच्छंता णेव हो णेई ॥ १७ ॥

जब जीव पुद्रल चल ठाठ लोकमध्य, तने धर्मास्तिकाय सर्हे हाय आय होन है। जैसे मच्छ पानीमाहि आपुर्हाते गोन करें, नीरकी सहायमेती अलसता खोत है। पुनि यो नहीं जो पानी मीनको चलाने पंथ, आपुर्हाते चले तो सहाय कोऊ नोत है। तैसे जीव पुद्रलको और न चलाय सके, सहज ही चले तो स-हायका उदात है।। १७।। ठाणजुद्ःण अधम्मो, पुम्मलजीवाण ठाणमहयारी ॥ छाया जह पहियाणं, गच्छंता णेव सो धर्रह ॥ १८ ॥

जीव अरु पुगालको थितिसहकारी होय, ऐमो है अधमेद्रव्य लोकताई हद है। जैसे कोऊ पथिक सुपथमध्य गान करे छाया-के समीप आप बैठ नेकु तद है। पै यों नहीं जु पंथीको राखतु बैठाय छाया, आपुने सहज बैठ वाको आश्रेपद है। तैसे जीव पुद्रलका अधमीरितकाय सदा, होत है सहाय 'भैया' थितिसमैं जद है। १८॥

अवगासदाणजोग्मं, जीवादीणं वियाण आयासं ॥ जेण्णं लोगामासं, अल्लोगामामीमादं दुविहं ॥ १९॥

जीव आदि पंच पर थिनिको सवा ही यह, देत अवकाश तातें आकाश नाम पायो है। ताके भेद दोय कहे। एक है अलोकाकाश, दृजो लोकाकाश जिन शंधनिमें गायो है।। जैसे कह घर होय तामें सब बमे लोग, ताते पच द्रव्यहूको सदन बतायो है। याही-में सबै रह पे निजीनज सत्ता गहै. यातें परें जौर सो अलोक ही कहायो है।। १९॥

धम्माधम्मा कालां. पुग्गलजीवा य संति जावदिये ॥ भायास यो लोगों. तचो परदो अलागुचो ॥ २० ॥

जिनने आकाशमाहि रहे ये दरव पच, तितने अकाशको जुलो-काकाश कहिये। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य कालद्रव्य पुद्रल-द्रव्य जीव द्रव्य एई पांची जहाँ लिखेये॥ इनते अधिक कल्ल ओर जी विराज रहो, नाम मी अलीकाकाश ऐसी मरदहिये। देख्या ज्ञान- वंतिन अनंत ज्ञान-चक्षु करि, गुणपरजाय सो सुभाव शुद्ध ग-हिये॥ २०॥

द्व्यपरिवद्वरूवो, जो सो कालो ह्वेह ववहारो ॥ परिणामादीलक्खो, वङ्कणलक्खो य परमञ्जो ॥ २१ ॥

जोई सर्व द्रव्यको प्रवर्त्तावन समरथ, सोई कालद्रव्य बहुभेद-माव राजई। निज निज परजाय विवै परिणवे यह, कालकी सहाय पाय करें निज कार्जई॥ ताही कालद्रव्यके विराजि रहे भेद दोय, एक व्यवहार परिणाम आदि छार्जई। द्जो परमार्थ काल निश्रय वर्त्तना सु चाल, कायतैं रहित लोकाकाशलों सुगार्जई॥ २१॥

लोयायासपर्देसे, इक्केक जेडिया हु इक्केका । रयणाणं रासीमिन, ते कालाणु असंखदन्वाणि ॥ २२ ॥

लोकाकाशके जु एक एक परदेश विषे, एक एक काल अणु सुविराजि रहे हैं। तातें काल अणु के असंख्य द्रव्य किहय- तु, रतनकी राशि जैसें एक पुंज लहे है। काहुमों न मिलै कोई रत्नजोति दृष्टि जोई, तैसें काल अणु होय भिन्नभाव गहे है। आदि अंत मिलै नाहिं वर्त्तना सुभावमांहि, समै पल सुहूर्त्त प-रजायमेद कहे हैं।। २२।।

प्वं छब्भेयमिदं, जीवाजीवप्यमेददो दव्यं । उत्तं कालविज्ञत्तं, णायव्या पंच आत्थिकाया दु ॥ २३ ॥ बोहाः

जीव अजीवहि द्रव्यके, भेद<sup>्</sup>स षट्विघ जान । तामें पंच सु कायधर, कालद्रव्य विन मान ॥ २३ ॥ संति जदो तेणेदे, अत्थीति भणंति जिणवरा जहाा । काया इव बहुदेसा, तहा काया य अत्थिकायाय । २४॥ कवित्त.

ऐसे कह्यो जिनवर देखि निज ज्ञानमाहि, इतने पदार्थनिको कायधर मानिये । जीवद्रव्य पुद्रलद्रव्य धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य ओ अकाश द्रव्य एई नाम जानिये ॥ कायके समान सदा बहुते प्रदेश धरे, तातें काय संज्ञा इन्हें प्रत्यक्ष प्रवानिये । निज निज सत्तामें विराजि रहे सबै द्रव्य, ऐसें मेदभाव ज्ञानदृष्टिसों पि छानिये ॥ २५ ॥

होंति असंखा जीवे, घम्माधम्मे अणंत आयासे । मुचे तिविह पदंसा, कालस्सेमो ण तेण सो काओ ॥ २५ ॥

जीवद्रव्य धर्मद्रव्य अधरमद्रव्य इन, तीनोंको असंख्य परदे-शी कहियत है । अनंत प्रदेशी नम पुद्रलके मेद तीन, संख्याऽनंख्याऽनंत परदेशको वहतु है ॥ कालके प्रदेश एक अन्य पांचरे अनेक, तातें पंच अस्तिकाय ऐसी नाम हतु हैं । काल विनकाय जिनराजजूने याते कहा, एक परदेशी कैसें काथको धरतु है ॥ २५ ॥

एयपदेसोवि अणू, णाणा खंघप्यदेयदो होदि । वहुदेमो उनयारा तेण य काओ मणंति सन्वण्हु ॥ २६ ॥ पुरमल प्रमाणू जो पें एक परदेश घरै, तौ पै बहु प्रमाणु मिलै वहु प्रदेश है । नानाकार खंधसों छ कितने प्रदेश होंहि, अनंत असंख्य सख्य भेदको घरेश हैं ॥ तातें सर्वज्ञजूने पुरमल प्रमाणु

<sup>(</sup>१) 'पयेसा' एसा भी पाठ है।

प्रति, कस्रो कायधर सदा जाके सब भेश है। देखिये जु नैननिसों फुग्गलक पुंज सबै, यहै लोकमाहिं एक सासता नरश है॥ २६॥

जात्रदियं आयासं, अविमागी पुग्गलाणुत्रदृद्धं । तं खु पदेसं जाणे सन्त्राणुद्धाणदाणरिहं ॥ २७ ॥

जितनो आकाश पुग्गलाणु एक रोकि रह्यो, तितने आकाश को प्रदेश एक कहिये। शुद्ध अविभागी जाके एकके न होय दोय, एने परमाणुके अनेक भेद लहिये। अनंत परमाणुको योग्य ठाँर देवेको जु, ऐसो ही अकाशको प्रदेश एक गहिये। जामें और द्रव्य सब प्रगट विराजि रहे कोऊ काहू मिलै नाहिं ऐसो सरदहिये॥ २७॥

आसवर्वधणसंवरणिज्जरमोक्खा सपुण्णपावा जे । जीवाजीवाविसेसा तेवि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥ चौपई-१५ मध्याः

आसव संवर वंधको खंध, निर्जर मोक्ष पुण्यको वंध । पाप रु जीव अजीव सु भेव, इते पदार्थ कहीं संखेव ॥ २८॥ आसवदि जेण कम्मं, परिणामेणप्यणो स विण्णेओ ॥ मावासवी जिण्लो, कम्मासवणं परो होदि ॥२९

द्राभिल छंद, सबैवा-३२ मात्रा

जिहूँ आतमके परिणामनिसों, निज कमीह आस्त्र मानि लये। तिहूँ मानिको यह नाम लियो, मानास्त्र चेतनके जु मये॥ दरवास्त्र पुद्रलको अयवो, करनादि अनेकन मांति ठये। इम भावनिको करता मयो चेतन, दर्वित आस्त्र नाहिते ये॥१९॥

<sup>(</sup>१) संक्षेप।

मिच्छत्ताविरिद्यमाद गोगकोहादओ सविष्णेया ॥ पणपणपणदहत्तियचउ, कमसो भेदा दु पुन्वस्स ॥ ३० ॥ मात्रिक कवित्त.

पांच मिथ्यात पांच है अवत, अरु पंद्रह परमादर्हि जानि ।
मन बच काय योग ये तीनो, चतु कषाय सोरहविधि मानि ॥
इन्हें आदि परिणामजाति वहु, भावास्त्रव सब कहे बसानि ।
तातें मावकर्मको करता, चिन्मूरत 'भैया' पहिचानि ॥३०॥
णाणावरणादीणं, जोग्गं जं पुग्गलं समासविद ॥
दब्बासवो स णेओ, अणेयेभेओ जिणक्खादो ॥ ११ ॥

#### कवित्त.

झानावणीं आदि अष्ट करमिनको आयवो, पुग्गलप्रमाणु मिलि नानाभाँति थिते है। जीवके प्रदेशिनको आयके आछादतु
है, कोऊ न प्रकाश लहै, असंख्यात जिते है। ऐमी द्रव्य आस्रव अनेक मांति राजतु है, ताहीके जुवसि जग वसें जीव किते हैं। कहे सर्वेद्यजूने भेद ये प्रत्यक्ष जाके, वेदें झानवंत जाके मिथ्यामत बीते है।। ३१॥

वन्हादि कम्मं जेण दु, चेदणमावेण भाववंघो सो ॥ कम्मादपदेसाणं अण्णोष्णपवेसणं इदरो ॥ ३२ ॥

चेतन परिणामसो कर्म जिते गांधियत, ताको नाम भावषंध ऐसो भेद किहें । कर्मके प्रदेशनिको आतमप्रदेशनिमों परस्पर मिलियो एकत्व जहां लिहिय ॥ ताको नाम द्रव्यवंघ कह्यो जिन ग्रंथनिमें, ऐसो उमै भेद बंघ पद्धतिको गहिये । अनादिहीको जीव यह वंघसेती बँच्यो है, इनहीके मिटत अनंत सुख पै-हिये ॥ ३२ ॥

<sup>(</sup>१) 'अणेयभेदो' ऐसा भी पाठ है। (२) 'वहिये' पाठ भी है।

पयांडिहिदिअणुभागप्पदेसभेदा दु चदुनिधी वंधी ॥ जोगा पयंडिपदेसा. ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥

द्रव्यवंधमेद चारि प्रकृति ओ स्थितिबंध, अनुमागवंध परदेः वंध मानिये। प्रकृति प्रदेशवंध दोऊ मनवचकाय के संयोगतेती हों हि ऐसे उर आनिये ॥ थिति वंध अनुमाग होंय ये कषायक्षेती, स सुचै समस्या एती समुद्धि प्रमानिये। ऐसे वंधविधि कही ग्रंथि अनुसार सर्वेग विचारि सरवज्ञ भये जानिये ॥ ६३ ॥

चेदणपरिणामो जो, कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ ॥ सो भावसंबरो खळु, दुव्यासवरोहणो अण्णो ॥ ३४ ॥

कर्मनिके आसव निरोधिवेके भाव भये, तेई परिणाम भाव संचर कहीजिये। द्रच्यास्त्र रोकिवेको कारण सु जे जे होंय, ते े सर्च भेद द्रच्यसंवर लहीजिये।। याहि विधि भेद दोय कहे जिन देव सोय, द्रच्यभाव उमे होय 'मैया' यो गहीजिये। मंबरके आवत ही आस्त्रव न आवै कहूं, ऐसे भेद पाय परभाव त्याि दीजिये।। ३४।।

वदसामदी गुत्तीओ, धम्माणुपेहापरीसहजओ य ॥ चारित्तं बहु भेया, णायन्त्रा भावसंवरविसेरा। ॥ ३५ ॥

अहिंसादि पंच महाव्रत पंच सिमति मु, मनवचकाय तीन ग्रुप-ति प्रमानिये । घरम प्रकार दश बारह सुभावना छु, वाहस परी सहको जीतियो सुजानिये ॥ बहुभेद चारितके कहन न आवै पार, अति ही अपार गुण लच्छन पिछानिये । एते सब भेद भाव संवरके जानिये छु, समुचैहि नाम कहे 'भैया' उर आनिये ॥ १५॥

जहकालेण तवेण य, भ्रत्तरसं कम्मपुरगलं जेण ॥ भावेण सडिद णेया. तस्सडणं चेदि णिजरा दुविहा ॥ ३६ ॥

#### मात्रिक कवित्त.

ज परिणाम होंहि आतमके, पुरगल करम खिरनके हेत ।
अपनो काल पाय परमाणू, तप निमित्तते तजत सुखेत ॥
तिहं खिरिवेके भाव होंदि बहु, ते सब निर्जरभाव सुचेत ।
पुरगल चिनै सुद्रव्य निर्जरा, उमयमेद जिनवर कहिदेत ॥३६॥
सन्यस्य करमणो जो, खयहेद् अप्पणो क्खु परिणामो ॥
णेया स भावमोक्खो, दन्त्रविमोक्खो य करमंपुहमानो ॥३०॥
छप्पय छंद.

सक्तल कर्म छय करन, माव अंतरगत राजै ।
तिन भावनिसों कहत भाव यह मोश्व सु छाजै ॥
दर्वमोश्व तहाँ लहत, कर्म जहां सर्व विनासे ।
आतमके परदेश, भिन्न पुद्रलते मासे ॥
इहाविधि सुभेद है मोश्वके, कहे सु जिनपथ धारिकें ।
यह द्रव्य माविधि सरदहत, सम्यक्तंत विचारिकें ॥६७॥
सुहअसुहभावज्ञत्ता, पुण्णं पानं हवंति खल्ल जीवा ॥
सादं सुहाउ णामं, गोदं पुण्ण पराणि पानं च ॥ ६८ ॥
कवित्त.

शुम भाव तहां जहां शुम परिणाम होंहिं, जीवनिकी रक्षा अरु व्रतिकों करिनो । तार्ते होय पुण्य ताको फल सातावेद-नीय. शुम अश्व शुम गीत बहु सुख वरिनो ।। अशुम प्रणामनितें जीव दिना अहि बहु, पापक ममूद होय सुकृतको हरिनो । वे दनी असाता होय छिनकी न साता होय, आयु नाम गीत सब अशुमको भरिनो ॥ १८ ॥

रति शीचनवननववदार्येत्रतिपाटकनामा हितीयोऽधिकारः ॥ २ त

६६) पुष' ऐसा भी पाठ हैं.।

सम्मदंसण णाणं, चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिचयदो, तात्तियमहओ णिओ अप्पा ॥ ३९ ॥ कप्पयः

सम्यकदरश्रमाण, ज्ञान पुनि सम्यक सोहै।
अरु सम्यक चारित्र, त्रिविध कारण शिव जो है।
नय न्यवहार वखानि, कह्यो जिन आगम जैसे।
निहचै नय अत्र सुनहु, कहहूं कछ लच्छन तैसे॥
दर्शन सुज्ञान चारित्रमय, यह है परम स्वरूप सम।
कारण सु मोक्षको आपु तै, चिद्विलास चिद्रुप कम।। ३९॥

रयणत्तर्यं ण वहह, अप्पाणं मुयतु अण्णद्वियिम्न ॥ तम्रा तित्तर महओ, होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥

कवित्त.

जीव व्यतिरेक ये रतनत्रय आदि गुण, अन्य जड़ द्रव्यानेमें नैकह न पाइये। तातें हमझानचर्ण आतमको रूप वर्ण, त्रिगु-णको मूलधर्ण चिदानंद ध्याइये। निश्च नय मोक्षको जुका-रण है आप सदा, आपनो सुभाव मोक्ष आपुमें लखाइये। जैसें जैनवैनमें बखाने मेदमाव ऐन, नैनसो निहारि 'मैया ' मेद यो बताइये।। ४०॥

जीवादीसद्दर्णं, सम्मत्तं रूवमप्पणो तंतु ॥ दुरिभाणवेसिविम्रकं णाणं सम्मं खु होदि सदि जिल्ला ॥ ४१॥

जीवादि पदार्थनिकी जोंन सरधानरूप, रुचि परतीति होय निजपर भास है। ताको नाम सम्यक कहा है शुद्ध द्रशन, जाके सरधाने विपरीत बुद्धि नाशहै। आतम स्वरूपको सुध्यान ऐसे कहियतु, जाके होत होत बहु गुणको निवास है। सम्यक दरस भये ज्ञानह सम्यक होय, इन्हें आदि और सब सम्यक विकास है॥ ४१॥

> संसयविमोहविब्ममविविज्जियं अप्पपरसद्धवस्स ॥ गहणं सम्मं णाणं सायारमणेयभेयं तुं ॥ ४२ ॥

> > छप्पय.

निजपरवस्तु स्वरूपः ताहि वेदै अरु धारै ।
गुन उच्छन पहिचानि, यथावत अंभीकारै ॥
संज्ञय विभ्रम मोह, ताहि वर्जित निज कहिये ।
ऐसो सम्यक ज्ञान, भेद जाके बहु लहिये ॥

तसपद महिमा अगम अति, बुधिगल को वरनन करै।
यह मतिज्ञानादिक बहुत, भेद जासु जिन उच्चरे ॥ ४२ ॥
जं सामण्णं गहणं, भावाणं णेव कहुमायारं ॥
अविसेमिद्ण अहे, दंसणमिदि मण्यये समये ॥ ४३ ॥

मात्रिक कवित्त.

जासु स्वरूप सबै प्रतिभासत, पर्शन ताहि कहै सब कीय । भाव रु भेद विचार विना जहाँ, एकहि बेर विलोकन होय ॥ जानि जु द्रव्य यथावत बेदत, मेद अभेद करै नहिं जीय ॥ गुण देखे विकलप विनु 'मैया', दरसन मेद कहावे सीया। १३॥

दंसणपुर्वं णाणं, छदमत्थाणं ण दुण्णि उत्रयोगा ॥ जुगतं जद्या केनलिणाहे जुगतं तु ते दोवि ॥ ४४ ॥

<sup>(</sup>१) 'च' ऐसा भी पाठ है।

# कुंडलिया.

सब संसारी जीवको, पिटले दरशन होय ।
ताके पीछें ज्ञान हैं, उपजैं संग न दोय ॥
उपजें संगन दोय, कोइ गुण किसि न सहाई।
अपनी अपनी ठौर, सबै गुण लहे बडाई ॥
पैश्रीकेवल ज्ञानको होय परमपद जब्ब।
तब कहुं समै न अंतरो, होंहि इकट्टे मुख्य ॥ ४४॥

असुहादो विणाविची सुहे पाविची य जाण चारिचं॥ वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणभणियं॥ ४०॥

#### कवित्त.

पापपरिणाम त्याग हिंसातें निकास थाग, घरमके पथ लाग दयादान कररे। आवकके जल पाल ग्रंथनके मेद माल, ठमै दीष ताहि टाल अघनिको हररे॥ गंच महाजलधरि पंच हू समिती करि, तीनहू गुपति वरि तेरह भेद चररे। कहै सर्वे देव चारित्र व्योहारमेव, लहि ऐसा शीघ्रमेव बेग क्यों न तररे॥ ४५॥

बिहर्द्भंतरिकारियारोही भवकारणप्पणासद्वं। पाणिस्स जं जिणुचं तं परम सम्मचारितं॥ ४६॥

अभ्यंतर बाह्य दोऊ क्रियाको निरोध तहां, परम सम्यक्त गुण चारित उदोत है। वैन अरु काय दे ऊ बाहि को योग कहे, मन अभ्यंतर योग तीनो रोध होत है ॥ ताहीतें निघट जल जात है संभाररूप, रागादिक मलिनको याही क्रिय खोत है। कपाय आदि कर्मके समूहको । विनाश करे, ताको नाव सम्यक चारित्र-दिथिपोत है ॥ ४६ ॥ ऐसे दरम विल हुनिहंपि मोक्ख हेउं, झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा । तक्षा पयचीचत्ता, जूयं ज्झाणं समञ्मसह ॥ ४७ ॥

मात्रिक कवित्त.

है परकार मोखको कारण, नितप्रति तस कीने अभ्यास ।
रत्नश्रयते च्यानपाप्त पुन, सुख अनंत प्रगटै निजरास ॥
च्यान होय तो छहै रतनत्रय, छिनमें करै कर्मको नास ।
तातें चिता त्याग मिवकजन, च्यान करो घर मन उल्लाम॥४७॥
मा सुन्झह मा रन्जह, मा दुस्यह इहाणिह अत्थेस ।
यरिषच्छह जह चित्तं, विचित्त झाणप्यसिद्धीए ॥ ४८ ॥
क्रय्यय

मोह कर्ष जिन वरहु, करहु जिन रागऽरु द्वेषि ।

इष्ट संयोगिह देख, करहु जिन राग विशेषि ।।

मिलिं अनिष्टसँयोग, देष जिन करहु ताहि पर ।

जो थिरता चित चहहु, लहहु यह सीख मंत्र वर ।।

धुवच्यान करहु बहु विधिसहित निर्विकलपविधि चारिकें ।

जिमि लहहु परमपद पलकर्मे,त्रिविध करम अघ टारिकें।।४८॥

पणतीस सोल छ प्पण, चहु दुगमेगं च जनह झाएह ॥

परमेहिशचयाणं, अण्णं च गुरूवरसेण ।। ४९ ।।

चौष्ट १५ मात्रा.

पंच परम पद की जे ध्यान । तस अक्षरका सुनहु विधान । तीस पंच अक्षर गणरुजि । नमस्कार नितप्रति तिहँ की जे । 'णमो अरहताणं' सात । 'णमो सिद्धाणं' पंच विख्यात । 'णमो आयरियाण' पँच दोय । 'णमो उवज्हायाणं' रिषि होय

<sup>(</sup>१) मत । (२) 'विनान' ऐसाभी पाठ हैं । (३) सात !

'णमोलोए सन्वसाहूणं'। नविमाल पेंतिस अक्षर गुणं। शोलह अक्षरको विस्तार । सुनहु मिक परमागमसार ॥ 'अरहंत सिद्ध आचारज'नाम।'उपाध्याय' नित 'साधु'प्रमाण। 'अरहंत सिद्ध ' छै अक्षर जान ' अ भि आ उ सा ' पंच प्रधान। चतु अक्षर 'अरहंत' चितारि। है अक्षर श्री 'सिद्ध ' निहारि॥ इक अक्षर 'ऑ' सब ही 'गरें। इनको सुमरन भावजन करें। ये सबही परमेष्टि लखेय। अन्य सकलगुरुद्धख सुनलेय॥

दोहा.

इह विधि पंच परमपद्दि, भविजन नितर्गत घ्याय ॥ इनके गुणिह चितारते मगट इन्ही सम थाय ॥ १९ ॥ णहु चउघायकम्मो, दंसण सुह्णाणवीरियमह्ञो । सुहदेहत्थो अप्पा, सुद्धो अरिहो विचितिको ॥ ५० ॥ कवित्त.

ऐसे निज आतम अहतको विचारियत, चारकर्म नष्ट गये ताहीतें अफंद है। ज्ञानदर्शवरणीय मोहिनी सुअंतराय, येही चारि कर्म गये चेतन सुछंद है। दृष्टिज्ञान सुख नीर्य अनंत चतुष्टे युक्त, आतमा विराजमान मानों पूर्णचंद है। परमोदारीक देह बसैराय तजै जेह, दोषनितें रह्यो सुद्ध ज्ञानको दिनंद है। ५०।। णद्रुद्ध कम्मदेहो, लोगालोयस्स जाणवो दुझ।। पुरिसायारी अप्पा, सिद्धो ज्ञायेह लोगसिहरत्यो।। ५१॥

ऐसे यह आतमाको सिद्ध कह ध्याइयत्, आठोंकर्म देहादिक दोप जाके नसे हैं। लोक जो अलोकको जु ज्ञानवन्त प्रष्टिमाहि जाकी स्वच्छताईमें सुमाव सब लसे हैं॥ अनंतराण प्रगट अनंतका लपरंजत, थिति है अडोल जाकी पुरुषाकार बसे हैं। ऐसा है स्व रूप सिद्धखेतमें विराजमान, तैसो ही निहारि निज आपुरस रसे है ॥ ५१ ॥

दंसण णाणपहाणे, वीश्यि चास्ति वस्तवायारे ।। अप्पं परं च चुंजह, सो आयरिओ ग्रुणी ज्झेओ । ५२ ॥

पंच जु आचरजके जानत विचार भले, ताही आचरजजूको नाम गुणधारी है। आपहू प्रवर्ते इह भारण द्याल रूप, और प्रवर्तावनको परउपकारी है॥ दरसनाचार ज्ञानाचारवीयांचार चणीचार तप:चारमें विशेष दुद्धि भारी है। इन्हें आदि और गुण केंतई विराज रहे, ऐसे आचारज शति बंदना हमारी है॥५२॥

जो रयणत्तवजुर्जा णिर्च धरमीवएमणे णिरदो । सो उवझाओ अप्पा जदिवस्यसहो णमो तस्स ॥ ५६ ॥

मात्रक कवित्त.

सम्यक दरश ज्ञान पुनि सम्यक, अरु सम्यक चारित कहिये।
ये रतनत्रय गुण करि राजत, द्वादश्च अँग भेदी लहिये।।
सदा देत उपदेश घरमको, उपाध्याय इह गुण गहिये।
स्रुनि गणमाहि प्रधान पुरुष है. ता प्रति बंदन सरदहिये॥५१॥
दंसण णाणसमग्यं मग्य मोक्खस्स जो हु चारिचं।
साध्यदि णिच सुद्धं, साहु स सुणी णमो तस्स ॥ ५४॥

दोहा

सम्यक दर्शन संज्ञमत, अरू सम्यक जहँ जान । तिहँ करि पूरण जो मरथो, सो चारित परमान । चारित मारम मोधुको, सर्वकाल सुघ होय । तिहँ साधत जो साधु ग्रुनि, तिनवति बंदत लोग ॥५४॥ जंकिंचि विचितंतो, णिरीहवित्ती हवे जदा साहू ॥ स्रद्भणय एयत्तं, तदा हु तं तस्स णिचयं ज्झाणं ॥ ९५॥ कप्ययः

जब कहुं साधु मुनीन्द्र, एक निज रूप विचारें।
तव तहँ साधु मुनीन्द्र, अधिनके पुंज विदारें॥
जब कहुं साधु मुनीन्द्र, शुद्ध थिरतामिह आवे।
तव तहँ साधु मुनीन्द्र, शुद्ध थिरतामिह आवे।
इम ध्यान करत मुनिराज जब, रागादिक त्रिक टारिके।
तिन प्रति निश्चे कहत जिन, वँदहु सुरति सँगारिके।
मा चिद्दह मा जंपह, मा चितह किचि जेण होइ थिरो।।
अप्पा अप्पिन रओ, इणमेच परं हवे ज्झाणं॥ ५६॥

#### कवित्त.

मनवचकाय तिहूं जोगनिसों गांचि कहुं, करो मति चष्टा तुम इन की कदाचिकें। बोलो जिन बैन कहूं इनसों मगन हैके, चिंतो जिन आन कल्ल कहूं तोहि सांचिकें॥ पर वस्तु छांडि निज रूप्त प माहिं लीन होय, थिरताको घ्यान करि आतमसों राचिकें। देख्यो जिन जिन वान यहै उतकृष्ट घ्यान, जामे थिर होय पर्म कर्म नाच नाचिकें॥

तवसुद्वद्वं चेदा, ज्झाणरहधुरंघरो जझा ॥
तझा तिचयणिरदा, तल्लद्वीए सदा होह ॥ ५७॥
मात्रिक कविचा.

जब यह आतम करे तपस्था, दाहै सकल कर्मवन कुंज ।। श्रुतसिद्धांत येद बहु वेदत, वपै पंच पदके गुणपुंज ॥ ति प्रतपर्वतान दरे वह भेदै, इन मंयुक्त महा सुख संज ।
दे तब तिहँ ध्यान युरधा कियो, परमानंद आप्तिमें संजा। ५७॥
वि द्व्यसंगहिमणं सुणिणाहा, दोमसंचयचुदा सुदपुष्णा ॥
मोध्यंतु तणुमुत्तध्येण, णेमिचदसुणिणा मणियं जं ॥ ५८॥
कवित्त.

सकलगुण निधान पंडितप्रधान बहु, द्पणरहित गुणभूषण-महित हैं। तिनप्रति विनवत नेमिनंद मुनिनाय, सोधियो जु याको तुम अर्थ जे अहित हैं॥ ग्रंथ द्रव्य संग्रह सु कीनो मैं बहुतथोरो, मेरी कछु बुद्धि अल्पशास्त्र जो महित हैं। तार्ते जु यह ग्रंथ रचना-करी है कछु, गुण गहि लीज्यो एती, विनकी कहित हैं॥ ५९॥ इति श्रीह्रव्यसंग्रहमये मोलमार्गकथनं तृतीयोऽधिकार ।

दोहा-

नेमचंद मुनिनाथने, इह्विध रचना कीन ॥ गाथा थारी अर्थ वहु. निपट सुगम करदीन ॥ १ ॥ छप्पय.

हानवंत गुण रुद्दै गहे आतमस्य अञ्चत ।
प्रयंगत सब त्यास, शांतरम वर्गे सु निज कृतः ॥
वेद् निजपर भेद, सेद सब तज्जे मेतन ।
स्टेद मविधित वास, दास एव कर्राट अभिनसन ।
इहिनिधि अनेक गुण प्रस्ट करि स्टेट सुजिवपुर पटकर्मे ।
विदिनाम जपवंत सम्बद्धि सेहिक े निजञ्जकर्मे ॥ २ ॥
देशा.

ट्रव्यमंग्रद गुण उद्गिषम हिर्देविधि लक्ष्मि पार । यथाद्यानः रुद्धं वर्गणियेः नित्तमनिते अनुसार ॥ ३ ॥ , १ ) न्यागः

### चौपाई १५ मात्रा.

गाथा मूल नेमिचंद की महा अर्थनिधि पूरण भरी ॥
वहुश्रुत धारी, जे पुणर्तत । ते सब अर्थ लखाई विरतंत ॥४॥
हमगे मूरख समझें नाहीं । गाथा पढ़ न अर्थ लखाई ॥
काहू अर्थ लखे बुधि एन । गांचन उपज्यो अति चितचैन ॥५॥
जो यह ग्रंथ कवितमें होय । तौ जगमाई पढ़ सब कीय ॥
इहिविधि ग्रंथ कवितमें होय । तौ जगमाई पढ़ सब कीय ॥
इहिविधि ग्रंथ कवेगे सुविकाम, मानमिंह व भगोतीदास ॥६॥
संवत सत्रहमें इकतीम, माचसुदी दशमी सुमदीस ॥
मंगल करण परमसुन्वधान द्रवसंग्रहमति करहुं प्रणाम ॥.७॥
हति श्रीह्रव्यसंग्रहमूलसहित कवित्रवंव सणासः ।

अथ चेतनकर्मचित्र लिख्यते. दोहाः

श्रीजिन चरण प्रमाण कर, मान मक्ति उर आन ॥
चेतन अरु कछ कम को, कर हुं चिरित्र बखान ॥ १-॥
सोवत महत मिथ्यात में, चंहु गति शय्या पाय ॥
बीत्यो काल अनादि तहँ, जम्यो न चेतन राय ॥ २ ॥
जबही मनथिति घट गर्ट, काल लाग्य मह आय ॥
बीती मिथ्या नीद तहँ, सुकृचि रही ठहराय ॥ ३ ॥
किये कृण प्रथमित तहाँ, जम्यो परम दयाल ॥
लक्षी शुद्ध सम्यक दरम, तीरि महा अघ जाल ॥ ४ ॥
देखिंद हिष्ट पम्पिन्तें, निज पर गवको आदि ॥
यह मेरे कौन हैं, जहमे लगे अनादि ॥ ५ ॥
तत्र सुबुद्धि बोली चतुर, सुन हो । कंत सुजान ॥
यह तेरे सँग शिर लगे, महासुमट बलवान ॥ ६ ॥

कहो सुदुद्धि किम नीविये, ये दुरुमन सन घेर ॥

ऐमी कला यतान जिमि, कमदुं न आने फेर ॥ ७ ॥

कह सुदुद्धि इक भीख सुन, जो तू मार्ने कंत ॥

के तो घ्याय स्वरूप निन, के मज श्रीमगनंत ॥ ८ ॥

सुनिके मीख सुनुद्धिकी, चेतन पकरी मीन ॥

उठी छनुद्धि रिसायके, इह कुलक्षयनी कीन १ ॥ ९ ॥

मैं मेटी हूं मोह की, च्याही चेतनराय ॥

कही नागि यह कौन है, राखी कहा छुकाय ॥ १० ॥

तय चेतन हंस यों कहै, अन तोसों निह नेह ॥

मन चाम्यो या नारिसों, अति सुनुद्धि गुणगेह ॥११॥

तयहिं छनुद्धि रिसायके, गई पिताके पाम ॥

आत पीय हमें परिहरी, तार्ते मई नदास ॥ १२ ॥

# चै।पाई ( मात्रा १५ )

तविं मोह नृप चोलै वैन । सुन पुत्री शिक्षा इक ऐन ॥
तू मन में मत हैं दलगीर । बांघ मैंगावत हों तुमतीर ॥ १३ ॥
तव मेजो इक काम कुमार । जो सब दूतनमें सरदार ॥
कही वचन मेरी तुम जाय । क्योंरे अंध अधरमी राय ॥ १४ ॥
व्याही तिय छांदि क्यों क्र कहां गयो तेरो बल क्रूर ॥
कितो पांय परहु तुम आय । के लिवि को रहहु सजाय ॥१५॥
ऐमें बचन द्त अवधार । आयहु चेतन पास विचार ॥
नृपक चैन एन सब कह । सुन के चेतन रिस गह रहे ॥ १ ॥
अय याको हम पर नाहिं। निजयल राज करें जगमाहि॥
जाय करें। अपने नृप पाम । छिनमें करूं तुसारी नास ॥१९॥।

तुन मन में करह गुमान । हम वहु हैं यह एक सुजान ॥
कर आवह असवारी वेग । में भी बांधी तुम पर तेग ॥ १८ ॥
ऐसे बचन सुनत विकराल । दूत लखें यह कोण्यो काल ॥
उन से तो जब है है गारि । तबलों मोह न डारे मारि ॥ १९ ॥
तब मन में यह कियो विचार । अबके जो राखे करतार ॥
तो फिर नाम न इनको लेउं। चेतनको पुर सब तज देउं ॥ २०
तब बोले चेतन राजान । जाहु द्त तुम अपने थान ॥
फिर जिन आवहु इहिपुर माहिं। देखेगों बचिहो पुनि नाहिं ॥ २१॥

#### सोरठा.

द्त रुक्षो प्रस्ताव, मन में तो ऐसी हुती ॥

भरूं। बन्यो यह दाव, आयो राजा मोह पै॥ २२ ॥

कही संब समुझाय, बातें चेतन राय की ॥

नयहि न तुमको आया रुरिये की हामी मरे॥ २३॥

सुनके राजा मोह, कीन्हीं कर्टकी जीव पैं॥

अहो सुभट सज होय, घेरो जाय गँवार को ॥ २४॥

सज सज सबही जूर, अपनी अपनी फाँज है ॥

अाथे मोह हजूर, अबै महल्लों छीजिये॥ २५॥

## चौपाई.

राग द्वेष दोउ बड़े बजीर । महा सुभट दल थंमन वीर ॥ फौज मार्हि दोऊँ सरदार । इनके पीछें सब परवार ॥ २६॥ ज्ञानावरण बोलै यों बैन । मो पै पंच जाति की सैन ॥ जिन जग जीव किथे सब जेरैं । राखे मबसागर में घेर ॥२७॥

<sup>(</sup>१) आक्रमण। (२) हाजिरी। (३) केंद।

ज्ञान उपरि मेरै सब लोग। ताहीतै न जमैं उपयोग ॥ जानें नहीं 'एक अरु दोय'। सो महिमा मेरी सब होय ॥ १८ ॥ त्तव दर्शनावरण यों कहै। जगके जीव अंघ ई रहे॥ मां सब है मेरो परबाद । तो रस वीर करें उनमाद ॥ २९॥ तमे येदनी चींलै भीर । मो पै दोय जातिके बीर ॥ महा सुभट जोघा वलसर । तीर्थंकर के रहें हुजूर ॥ ३० ॥ और जीव बपुरे किहि मात । मेरी महिमा जब विख्यात ॥ मोको चाहें चहुं गति माहि। मैं छिन सुख द्यों छिन दुख पौहि॥३१॥ आयु कर्म बोलें वलवंत । सिद्ध विना मब मेरे जंतुं ॥ मैं गखो तोलां थिर रहें नातरु पंथ मौत की गहें ॥ ३२॥ मो पैं चार जातिक छर। तिनमों युद्ध करें की कूर।। चर्हुगति में मेरे सब दास। ये त्यानों तन शिवपुरवास ॥ ३३ ॥ नामकर्म वोलै गहि भार । मो विन कीन करे संसार ॥ में करता पुदगल को रूप। तायें आय गसै चिद्रुप॥ ३४॥ पीर तिरानवे पेरे संग । इत रसीले अरु वहुरंग ॥ इनसों सरभैर को जिय करें। तोहू न छाँडै मर अवसेर ॥ ३५ ॥ गांत्रकर्भ के द्वय अवसार । ऊंचनीच जिनको परवार ॥ सर वंश हो गई स्वभाव । छिनमें रंक करे छिन राव ॥३६ ॥ अंतराय अपनों दछसाज । पंच सुभट देखी महाराज ॥ सबके आगे ये अमनार । रणमें युद्ध करें निरधार ॥ २७ ॥ का दिथियार गाउन नहिं देहि । चेतनकी सुधि सब हर हेहि ॥ एस सुभट एक सा बीस । तिनवे. गुणजाने जगदीश ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) जीव।(२) प्रसावरी।

इनके सुभट सात सरदार । पग्दल गंजन जबर सुझार ॥ तबै मोह नृप अति आनंद । देखे सब सुभटनके प्टन्द ॥ ३९॥

#### प्रबङ्ग छन्द.

रा . हेप ह्य भित्र, लिये तब बोलिकै । तुस स्यावह सम फौज, भवनत्रय खोलिकै ॥ वीय आठ अमवार, बहे सब खरमा। अरिपै यों चल जाहिं, नदी ज्यों प्रमा ॥ ४० ॥ राग द्वेष तहँ चले, जहां सब सर हैं। लागे तुरत चुलाय, प्रभू ये हजूर है ॥ नव बोले हुए वैन जीवपर हम चढे। सनके धवनन ज्ञब्द, सरके मन बढे ॥ ४ ।। फौजें किन्हीं चार, बडे विसतारसी। निज रोवक खरदार, किये ग्रजभारसी ॥ पहिली फीजें सात, सुभट आगें चले। द्जी फौजें चार, चारतें सब मले।। ४२॥ दै घोंसा सत्र चहे, जहां जेतन बसै। आये पुरके पासः न आगें को धसै ॥ चेतनको गढ जोर, देख यब थरहरे। सात समट तब निकस. सबन आगें अरे ॥ ४३॥

दोहा.

उदय द्त सुधि मोहकी, कही जीवपै तथा। कहाँ रहे तुन दैठ हो १. फ जें साति आया। ४४ ॥

#### सोरठा.

सुनके चेतन राय, चित चमक्यो कींजे कहा ॥ लीन्हों ज्ञान बुलाय, कहा मित्र कहा कींजिये ॥ ५५॥ तब बोलै यों ज्ञान, इनसों तो लिखे सही ॥ हरिये इनको सान, आपनी फौजें साजिये ॥ ४६॥

# चौपाई (१९ मात्रा)

तब चेतन बोले मुख बीर । तमसे मेरे बडे बजीर ॥ तो मी कहूँ चिता कछ नाहि। निर्भय राज करूं जगमाहि ॥४७॥ इनपे फीज करह तथ्यार । लेह लंग सब सर जुझार ॥ तैंग ज्ञान सब सर चुलाय । हुकम सुनायो चेतनशय ॥ ४८ ॥ . ह्व तयार गहह हथियार । कर्मनसी अब करनी मार ॥ स्रनिकर दर ख़री अतिभये । अंतग्रहरतमें मज गये ॥ ४९ ॥ लेह हाजिरी ज्ञान वजीर । कैसे सुमट उने सब बीर ॥ तं ज्ञान देखे सब सैन । कीन कीन सूरा तुम ऐन ॥ ५०॥ प्रथम स्वभाव कहै में बीर । मोहि न लागें अस्कि तीर ॥ और सुनहु मेरी अस्दास । छिनमें करूं अरिनको नास ॥ ५१ ॥ तव सुध्यान बोर्ल ग्रुख वैन । हुक्य तुझारे जीतों सैन ॥ मो आगे सब अरि निम जाय। सुर देख जिम तिमर पलाय ॥५२॥ पुनि योलो चारित यलवंत । छिनमें करहुं अरिन को अत ।। अरु विवेक बोर्के वलसर । देखत मोह नसिंह अरिक्रर ॥ ५३ ॥ तत मंदेग कहें कर मान । अरि कुल अवहिं करूं घमसान ॥ तव उत्तम रोहे समभाव । मै जीते वांके गढराव ॥ ५४ ॥

तौ अरि वपुरे हैं किंद्र मात । तम सम चूर करों परभात ॥ बोले वच संतोप रसाल । मो आगें वे कहा कँगाल ॥ ५५ ॥ धीरज कहै मोसन को छर । पलमे करहुँ अरिन चकचूर ॥ सत्य कहै मोमें वहु जोर । मैं जीतों वैरी कठिन करोर ॥ ५६ ॥ उपश्चम कहत अनेक प्रकार । मैं जीतों वैरी सरदार ॥ दर्शन कहत एकही बेर । जीतों सकल अरिनको घेर ॥ ५८ ॥ आये दान शील तप भाव । निश्चय विधि जानें जिनराव ॥ पार न पावहुँ नाम अपार। इहि विधि सकल सजे सरदार॥५८॥ तबहिं झान चेतनसों कही । फौज तुझारी सब बन रही ॥ चेतन देखे नयन उघार । यह तौ फौज मई तव्यार ॥ ५९ ॥ अवहीं मेरे छर अनंत । त्यावहु झान हमारे मंत ॥ अनंत चतुष्टय आदि अपार । सेना मई सबै तयार ॥ अनंत चतुष्टय आदि अपार । सेना मई सबै तयार ॥ जुरे सु 4ट सब अति बलवंत । गिनती करत न आवै अन्त॥ ६१॥

### दोहा.

कहै ज्ञान चेतन सुनहु, रोष करहु जिन रंच ।।

एक बात मुहि उपजी, कहूं बिना परपंच ।। ६२ ॥

कहै जीन कहि ज्ञान तु, कैशी अपजी बात ॥

तुम तो महा सुजुद्धि हो, कहते क्यों सजुचात ? ॥६३॥

तंबहिं ज्ञान निःशंक है, बोले प्रभु सन वैन ॥

चाकर पकहि भेजिये, गहि लावे सब सैन ॥६४॥

#### सोरठा.

कहा विचारो मोह, जिहँ ऊपर चढत हो ॥ मेजहु सेवक सोह, जीबीत ळावै पकरके ॥ ६५ ॥ कहै चेतन सुनज्ञान, वह घेरचो पुर आयके ॥

यह कहो कौन सयान, रहिये घरमें वैठके ॥ ६६ ॥

स्रानकी नहिं रीति, अरि आये घरमें रहे ॥

कै हारें के जीति, जैसी है तैसी बनै ॥ ६७ ॥

कहै ज्ञान सुनि सर, तुम जो कहो सो सांच है ॥

कहा विचारो कुर, जिहँ ऊपर तुम चढत हो ॥ ६८॥

### पद्धरिछंद ( १६ मात्रा )

तव जीव कहै सुनिये सुज्ञान । तुम लायक नाहीं यह सयान 🕕 वह मिथ्यापुरको है नरेश । जिहुँ घेरे अपने सकल देश ॥ ५९ । जाके सँग खरा है अनेक । अज्ञान भाव सब गईं टेक ॥ मंत्रीसर रागद्वेष हेर । छिनमें राज सेना करहि जेर ॥ ७० ॥ संशय सो गढ जाके अट्टट । विभ्रव सी खाई जटाजूट ॥ विषया सी रानी जासु गह । सुत जाके धूर कषायसेह ॥ ७१ ॥ सैनापति चारों है अनंत । जिह घेरो अवतपुर महंत ॥ व्रतमानी छीन्हों देश छीन । परमत्तिहं दोही आय कीन ॥७२॥ हिंह विधी सब घेर देज जेंड। चढ आई फीजे लगी तेह ॥ तात नप आप अनंन जोर । वल जासुन पारावर और ॥ ७३ ॥ अागुध जाके अम चक्र हाथ। वहु धारा जास उपाधि साथ ॥ महा नाग फॉस विद्या अनेक। वेंघ सत्तर कोडा कोडि टेका ७४ ॥ वाणादिक महा कठोर भाव। जिहिं लगे वचत नहिं रक राव॥ इहि विधी अनेक हथियार धार। कहूं नाम कहत नहीं लहै पार ७५॥ यह मोह महा बलवत भूप । तुम ज्ञाता जानत सब स्वरूप ॥ केमें कर इन मों वर्षा जावरि। तुम स्थानें है चूकी न दाव ॥७६॥ सोरटा.

तब बोले यों ज्ञान, जिय ! तुमने सांची कही ।।
पै येरे अनुमान, तुम क्यों जानो बात यह ॥ ७७ ॥
कहे जीव सुन मित्र में बीतक अपनो कहूं ।।
तु घरि निश्चर्यांचेच, सुनहु बात विस्तारसों ॥ ७८ ॥

## चौपाई.

यही मोह नृप मोहि शुलाय । निजपुत्री दीन्ही पर नाय ॥
ताकी याद मोह कळु नाहिं। काल अनादि याहिनिधि जाहिं ७९
मेरी सुधि बुधि सब हर लई । सोहि न सुरत रंच कहुं भई ॥
इहि कीन्हों जैसो नर कीम। विविध स्वांग नाच्यों निशिदीरा ८०
चौरासी लख नाम धराय । कबहु स्वर्ग नरक लै जाय ॥
कबहू करे मनुष तिरजंच । लखेन जाहिं याके परपंच ॥ ८१ ॥
जबपुर को सुह कियो नेरश । में जानो सब मेरो देश ॥
तब में पाप किये इहि संग । मानि सानि अपने नस. रंग ॥
तब में वसो मोहक गेह । तातें मब विधि जानों येह ॥ ८० ॥
कहो कहां लों बहु विस्तार । थोरंमें छख लेह विचार ५ ८२ ॥

### सोरठा.

तव बोलै इम ज्ञान, यह परमारथ में लहां॥
अव तुम सुनहु सुजान, एक हमारी बीनती ॥ ८४ ॥
सेन्क मेजो एक, जा अतिही वलवंत हो ॥
तत्र रहे तुझरी टेक, मेरे मन ऐसी वसी ॥ ८५ ॥
कहे जीव सुन ज्ञान. विना विचारे क्यों कहा ॥
मोह महा वलवान ताकी पटतर कीन है १॥ ८ ॥

## चौपाई.

कहै ज्ञान सुन जीव नरेश । तुम सम और न कोउ राजेस ॥ सुख समाधि पुर देश विशाल। अभय नाम गढ अतिहि रसाल ८७ तामें सदा बसहु तुम नाथ । निश्ची दिन राज करो हित साथ ॥ सुमति आदि पटरानी सात । सुबुधि क्षमा करुणा विख्यात ८८॥ निर्जर दोय धारणा एक । सात अ।दि अरु सखी अनेक !! बांध्व जहां धरमसे धीर । अध्यातम से सत बरवीर ॥८९॥ मित्र शांति रस वसै सुपास । निजगुण महल सदा सुख बास ॥ ऐसे राज करहु तुम ईश्व । सुख अनंत विलसहु जगदीश ९० तुम पै सर सैनको जोर। तिनको पार नहीं कहुं ओर ।। तुम अपने पुर थिर है रहा । वचन हमारो सत सरदही ॥९ '॥ आज्ञा कग्हुएक जन कीय। सज सेना वह आगें हाय ॥ कहैं जीव तुम सुनहु सुज्ञान। तुझरे वचन हमें परवार ॥ ९२ ॥ हम आज्ञा यह तुमको करी। लेहु महरत अति शुभ घरी।। चढह कर्म पे सज हथियार। सर बडे सब तुझरी लार ॥ ९३ ॥ हमतुममें कळु अन्तर नाहि। तुम हममें हम हैं तुम माहिं ॥ जैसे सर तेज दृति धरे । तेज मकल सरज दृति करे ॥९४॥ इहि विधि हम तुम परमसनेह । कहत न लहिये गुणको छेह ॥ ज्ञान कहै प्रश्च सुन इक बैन। शिक्षा मोहि दीजियो ऐन ॥९५॥ तम तो सब विधि हो गुन भरे । पै अरि सों कबहूं नहिं लरे ॥ तात तम रहियो हुशियार । युद्ध बडे अरिसों निरधार॥९६॥

# वेशरी छंद (१६ मात्रा)

ज्ञान कहै विनती सुन स्वामी तुम तौ सबके अन्तर जामी॥ कहा मयो न करी मैरारी। अन देखों मेरी तरवारी ॥९७॥ वे सब दुष्ट महा अपराधी । किहं विधि सैन जाय सब साधी ॥ मेरे मन अचिरज यह ज्ञाना । पै मैं जानों तुम बलवाना ॥ ९८॥ देहाः

हान कहै चेतन सुनो, तुमसे मेरे नाथ ॥
कहा विचारो कूर वह, गहि डारों इक डाथ । ९९ ॥
तम् चेतन ऐसें कहै, जीत तुक्षारी होय ॥
मारि भगावों मोहको, रागद्वव अरि दोय ॥ १०० ॥

### करिखा छंद ।

ज्ञान गंभीर दलकीर संग ले चढ़्यो, एक तें एक मब सरस छरा। कोटि अरु संखिन न पार काळ गने, ज्ञानके भेद दल सबल पूरा॥ १०१। सिपईसालार सरदार भयो भेद नृप, अरि-न दलचूर यह बिग्द लीनो। हाथ हथियार गुणधार विस्तार बहु, पहिर दृढमाव यह सिलह कीनो।।१०२॥ चढत सब बीर मन धीर असवार हैं, देखि अरिदलनको मान मंजै। पेखि जय-वंत जिनचंद सबही कहैं, आज पर दलनिको सही गंजै।।१०३॥ अतिहि आनंदमर वीर डमगंत सब, आज हम भिडनको दाव पायो॥ युद्ध एसो विकट देखि अरि थर हरें, होय हम नाम दिन दिन सवायो॥ १०४॥

#### मरहठा छद्.

बर्ज़िह रण तूरे, दल बहु पूरे; चेतन गुण गावंत ॥ सरा तन जम्मो, कोउ न भम्मो, अरिदलपै धावंत ॥ ऐपे सब स्रो, ज्ञान अंक्र्रे, आये सन्मुख जेह ॥ ' आपावल मंडे, अरिदल खंडे, पुरुषत्वनके गेह ॥ १०५॥

<sup>(</sup>१) एक प्रकारका खेनानायक ।

#### दोहा.

नाम निवेक सु द्तको, लीन्हों ज्ञान चुलाय ॥
जाय कहहू वा मोहको, मलो चह तो जाय ॥ १ ६ ॥
जो कवहूं टेढो बकै, तो तुम दिज्यो सोंमं ॥
धिक धिक तेरे जनमको, जो कछु राखे होंम ॥ १०७ ॥
तेरो बल जेतो चल, तेतो कर तू जार ॥
वे चाकर सब जीवके, छिनमें किर है भोरें ॥ १०८ ॥
ज्ञान मलाई जानकें, में पठयो तोहि पास ॥
चेतनका पुर छांडदे, जो जीवनकी आस ॥ १०९ ॥
सोरहा

चरुयो विवेक क्रुमार, आयो गजा मोहपै॥
कह्यो बचन विस्तार, महो चहै तो माजिये ॥ ११०॥
सुनके वचन हुताग्र, कोप्यो मोह महा बही॥
छिनमें करिहों नाग्र, मो आगें तुम हो कहा ॥ १११॥
दोहा.

एकिह ज्ञानावाणिने, तुम सब कीने जेर ॥

इतनी लाज न आवही, मुखहिं दिखावहु फेर ॥ ११२ ॥
काल अनंति कित रहे, सो तुम करहु विचार ॥
अब तुममें कृवत मई, लिश्वेको तथ्यार ॥ ११३ ॥
चौरासी लख स्वांगमें, को नाचत हो नाच ॥
वा दिन पैरेक्ष कित गयो, मोहि कहो तुम सांच॥११४॥
इतने दिनलो पालिकें, में तुम कीने पुष्ट ॥
नातें लिश्वेको मये, गुण लोपी महा दुष्ट ॥ ११५ ॥

<sup>(</sup>१) सपथ (२) नष्टभ्रष्ट.

जाहु जाहू पापी सबै, चेतनके गुण जेह ॥

मोको मुख न दिखावहू, छिनमें किरहों खेह ॥ ११६ ॥

मोहवचन एसे स्रये, सुनिके चरुशे विवेक ॥

अ यो राजा ज्ञान पै, कही बात सब एक ॥ ११७ ॥

वह क्योंहू माज नहीं, गीह वैठ्यो यह टेक ॥

लिरहों फीजें जारिके, बोलै दूत विवेक ॥ ११८ ॥

दूतवचन सुनिकें हँसो, ज्ञान बली उरमाहि ॥

देखो यिति पूरी भई, क्योंहू मान नाहि ॥ १९९ ॥

लेहु सुभट तुम बेग ही, अवतपुर अमिराम ॥

रह्यो कृर वह घेरिकें, मेंटहु वाको नाम ॥ १२० ॥

चढी सैन सब ज्ञानकी, सर बीर बलवन्त ॥

अागे सेनीनी भयो महा विवेक महंत ॥ १२१ ॥

किरखा छंड.

आय सन्मुख भये मोहकी फीनसों, भिडनके मतें सब सर गाढे। देखि तब मोह अति कोहैं, मनमें कियो, सुभट ललकीर रहे आप टाडे। १२२। सर बलवंत मदमच महा माहके, निकसि सब सैन आंगे जु आये।। मारि घमसान महा जुद्ध बहु रुद्ध करि, एक तै एक सातों सवाये।। १२३।। बीर सुविवेकने धनुप ले ध्यानका, मारिके सुभट सातों गिराये। कुमक जो ज्ञानकी सैन सब संग घसी। मोहके सुभट मूर्छी समाये देखि तब युद्ध यह मोह भाग्यो तहां, आय अवतिहिं सब सर जोरे, बांधकर में रुचे बहुरि सन्मुखमयो, ब्रुश्तकी होंस्तें कर निहोरे १२५

<sup>(</sup>१) चौथा गुणस्थान । (२) सेनापति । (३) क्रोघ । (४) मिण्यास्त्र सम्यक्मिण्यास्त्र, सम्यक्षप्रकृतिमिण्यात्व और अनता नुवंधी क्रोघ मान साथा छोम ये ७ प्रकृतियें । (५) उपशांत की । १६) चौथे गुगस्थानमें ।

### चौपाई १५ मात्रा.

इइविधि मोह जोरि सब सैन । देशवर्तपुर बैठो ऐन ॥ करै उपाय अनेक प्रकार। किहिविधि ल्यों अन्नतपुर सार॥१ •६॥ सुण्ट सात तिनको दुंख करें। तिन विन आज निकसि को छरे।। जो होते वे सर प्रधान । ता रुते अवतपुर थान ॥ १२७ ॥ एंस वचन सोह नृप कहे। रागद्वेष तब अति उर दहे॥ हा हा ! प्रश्च ऐसं क्यों कहो । एक हमारी शिक्षा लही ॥१२८॥ सुभट तुक्षारे हैं वहु बीर । तिनमें जानहु साइस धीर ॥ तिनको आज्ञा प्रमुजी देहु । इहविधि अवतपुर तुम लेहु॥१२९॥ तर्व गोहमूव भीडा धरै । कोन सुबट आगे है लरै ॥ तव वोले अप्रत्याख्यान । मैं जीतुं अवके दलज्ञान ॥ १३० ॥ कहं मोदन्य किंदिविधि वीर । मोहि बतावहु साहस धीर ॥ वोले अप्रत्याख्यान प्रकास । सुनहु प्रभू मेरी अरदास ॥ १३१॥ में अव्रतपुरमें छिप जाउं। चेतन ज्ञान बसे जिह ठाउं॥ मंग रुय अपने सबै लोग । नानाविधि परकासों मोग ॥१३२॥ उनैके उपमम वेदकभाव । क्षयउमसम वसुमेद लखाव ॥ इनर्ने थिरता वह कछु नाहीं। छिन सम्यक छिन मिथ्यामाहिं १३३ . क्षायक एक महा जे जोर । पहिले प्रगर्दे ना उद्दि और ।। तं हो देखह में क्या करों। ब्रतके मौव सर्वधा हरों । १३८॥ अव्रतमें उपनम हट जाय । जिहेंकर पापपुण्य मन लाय ॥ जा वह मगन होय हांह संग । जीति लेहु तबही तरवंग॥१३५॥

<sup>(</sup>१) पंत्रमगुणायानमें। (२) विता। )3) अत्रत्याख्यानावन्णी क्रोध मान माया न्होस। (४) नेसनके। (५) आध्यक्षे व्रतः।

इहिंचिधि जीतो परम्ल जाय । जो मोहि बाज्ञा दीजे राय॥
तवै मोहनृप िंतै सही । यह तो बात मली इन कही ॥१६६॥
सिद्धि करहु अप्रत्याख्यान । लेहु सूर सँग जे बलवान ॥
इहिंबिधि आयो पुरेके माहिं। ज्ञानीविन जाने कोड नाहिं॥१३७॥
निजविद्या परकाशै सही । नानाविध कोधादिक लही ॥
ताके मेद अनक अपार । कौलों कहिये बहु विस्तार॥ १३८॥

दोहा.

इहिविधि सब ही नैन हे, आयो अप्रत्याख्यान ॥ अत्रतपुरमें वैठिके, करै व्रतनिकी हान ॥१३९॥ ताके पीछें मोहनूप, आयो सब दल जोरि ॥ महासुभट सँग सर है, चढ़्यों सु मूंछ मरोरि,॥१४०॥ क्रमन जर्मस बुलायंक, मोह कहै यह बात ॥ तुम सुधि लावहु वेगही, कहां सुमट वे सात ॥१४१॥ कुमन खबरि पहिले दई, वे मूँछित उन पास ॥ कछ विद्या कींज यहां, ज्यों वे लहें प्रकास ॥१४२॥ मोह करे विद्या त्रिविध, रागद्वेप है संग ॥ उनमें कछु चेतन मये, कछु रहे मूर्छित अंग ॥१४३॥ सुमन द्त सब ज्ञानपैं, कही मोहकी नात ॥ कहाँ रहे तम बैठि वह, सुमट जिवाबत सात ॥१४४॥ जो वे सात जिये कहूं, तौ तुम सुनहो बात ॥ चेतनके सब सुभट को, किर है पलमें घात ॥१४५॥ मोह जु फौजें जोरिके, आयो करि अभिमान ॥ तुमहु अपने नाथको, खबरि पठावहु ज्ञान ॥१२६॥

<sup>(</sup>१) पांचवे गुणस्थानमे. (२) गुप्त हुत. (३) उपशमस्य.

तवै ज्ञान निज नाथपै, मेज्यो सम्यक नेग ।।

कहो नधाई जीतकी, अरु पुनि यह उद्वरा। १४७ ।।

वहुरि मिले ने दुष्ट सन, आये पुरके माहि ।।

करिनेकी मनसा करें, मागनकी जुिन नाहि ।। १४८ ।।

इह निधि सम्यक्तमान सन, कही जीवपै जाय ॥

सुनिकें प्रवल प्रचंड अति, चढ्यो सुचतनराय ॥ १४९ ॥

महा सुमट नलनंत अति, चढ्यो कटक दल जोर ॥

गुण अनत सन संग है, कर्म दहनकी ओर ॥ १५० ॥

आय मिले सन ज्ञानसे, कीन्हों एक निचार ॥

अवकें युध ऐसा करहु, नहुरि न नचै गँवार ॥ १५१ ॥

चढे सुमट सन युद्धको, सुन्वीर नलनंत ॥

अत्ये अंतर भूमिमीह, चेतन दल सुअनंत ॥ १५२ ॥

सोरहा.

रोपि महारण थंम, चेतन धर्म सुच्यानको । देखत लगीह अचंम, मनिह मोहकी फौजको ॥ १५३॥ दोहा.

दोऊ दल सन्मुख भये, मच्यो महा संग्राम॥ इत चेतन योधा बली, उतै मोह नृप नाम ॥ १५४॥ करिखा छंदः

मोहकी फीजसों नाल गोले चलें. आय चितन्यके दलिं लागें।। आठ मल दोर्ष सम्यक्त्वके जे कहे, तेहि अत्रतमें मोह दांगे १५५ जीवकी फीजसों प्रमल गोले चलें. मोहके दलनिको अत्य मारें॥ अंतर विरागके भाव बहु भावता. ताहि प्रतिमाम ऐसी विचारें १५६ (१) सकार्य (२) अंतरिक वेराणा वहुरि पुनि जोर करि अतिहि घन घोर किर मोहन्यचंद्र बातें चलावे दोव पट आय तन अतिहि इपजाय घन जीवकी फौज सम्मुख वगावें हंसकी फौजतें वान घमसानके, गाजते वाजते चले गाढे ॥ मोहकी फौजको मारि ललकारिकरि, हेयोपादेयके मान काढे॥ १५८ अष्ट मदगजनिके हलके हंकारि दे, मोहके सुमट सब धसत सरे॥ एकतें एक जोधा महा मिडत हैं, अतिहि बलवंत मदमंत पूरे १५९ जीव के फौजको पलकों, करत घमसान मदमत्त आते १६० मार गाढी मने, सुमट कोड ना बने, याव विन खाये, दुहुं दलनमाहीं एकतें एक योधा दुहुं दलनमहीं एकतें एक योधा दुहुं दलनमें, कहते कल्ल ख्रमा बनत नाहीं १६१ सात जे सुमट मृद्धित पडते मये, मोहने मंत्रकरि सब जिवाये॥ अय इिं जुद्धमाहि तिनहूको रुद्ध करि जीवको जीति पीलें इटाये॥ मिश्रे सासदनहिं पर्साप्ट कोड ना बने त्या कि कहिर अवतिहिं आयो मारि घमसान अवसान खोये स्वरित, सातमें एक हुंख्यो न पायों॥

सोरठा.

इहविधि चेतन राय, युद्ध करत है मोहसों ॥ और सुनहु अधिकाय, अवहिं प्रस्पर मिडत हैं ॥१६४॥ मरहठा छंड.

रणिंभे बर्ज़िह, कोउ न मर्ज़िह करिह, महा दोउ छुद्ध ॥ इत जीव हंकारिह, निजपरवारिहें, करहु अग्निको रुद्ध ॥ उत मोह चलावे, तब दल घावे, चेतन पकरो आज । इहिविधि दोऊ दल, में कल निह पल, करिह अनेक हलाज१६५

<sup>(</sup>१) तीसरे गुणस्थानमें । (२) दूसरे सासादन गुणस्थानमें । (३ ) पहिले मिथ्यात्वगुणस्थानको भी स्पर्ध करके । (४) चाँचे गुणस्थानमें ।

### चोपाई १५ मात्रा

मोह सराग मावके वान । मारहि खेंच जीवको तान ॥ जीव वीतरागृहिं निज ध्याय । मारहिं धनुपवाण इहि न्याय १६६ तवहिं मोहनृप खद्ग प्रहार । मारै ए।प पुण्य दुइ धार ॥ इंस शुद्ध वेदै निज रूप। यही खरन मारे अरि भूप १६७ मोह चक्र ले आरत ध्यान । मारहि चेतनको पहिचान ॥ जीव सुच्यान धर्मकी ओट । आप बचाय करै परचोट ॥१६८॥ मोह रुद्र बैरछी गहि लेय । चेतन सन्मुख घाव जु देय ॥ हंस दयाळमावकी ढाल । निजहिं बचाय करहि परकाल १६९ मोह अविवेक गहै जमदाहि। घाव करै चेतनपर काहि॥ चेतन ले यमधर सुविवेक । मारि हरे वैरि की टेक ॥१७०॥ चेतन क्षायक चक्र प्रधान । बैरिन मारि करिंद्व घमसान ॥ अप्रत्याख्यान मुरिछित मये । मोह मारि वीक्व हट गये ॥१७/॥ जीत्यो चतन मयो अनंद। बाजिहि ग्रुम बाजे सुवकंद ॥ आय मिले अवतके मोग । दर्भनप्रतिम आदि संयोग १७२ व्रतप्रतिज्ञा दुजो भाव। तीजो भिल्यो सामाधिक राव॥ प्रोषधवत चौथो बलवत । त्याग सीचत व्रत पच महंत ॥१७३॥ पष्ट सन्नह्मचर्य दिन राय । सप्तम निश्चिदिन जील कहाय ॥ अष्टम पापारंभ निवार । नवमों दशपरिगह परिहार ॥१७४॥ किंचित ग्राही परम प्रधान । महासुबुधि गुणरत्न निधान ॥ दशमीं पापराहित उपदेश । एकादशम भवन तज वेश ॥ १७५॥ प्राञ्चक लेय अहार सुजैन । कहिय उदंड विहारी ऐन ॥ ये एकादश भूप अन्ष। आय मिले श्रावकके रूप।। १७६॥

<sup>(</sup>१) धर्मध्यान । (२)भैद्रध्यानरूपी बरछी ।

चैतन सवसों करे जुहारा परम घरम घन घारन हार ॥ निज वल हंस करहिं आनंद । परम दयाल महा सुलकंद ॥१७७ दोहाः

> इहि विधि चेतन जीतकें, आयो व्रतपुरमाहि ॥ आज्ञा श्रीजिनदेवकी, नेकु विराधै नाहि ॥ १७८ ॥ जिह जिह थानक काजके, कीन्हें सब विधि आय ॥ अय मात्रै वैराग्य तह, सुनहु 'मिक्क' यन लाय ॥१७९॥ दाल-पंचमहावृत मन घरो सुनि प्रानीरे,

छांडि गृहस्थावास आज सुनि प्रानीरे ॥ टेक ॥

तें मिध्यान्त्रद्द्या विषे सुन प्रानीरे, कीन्हे पाप अने ह आज, सुनि प्रानीरे ॥ भव अनंत जे तें किये सुनि प्रानीरे, रागहेप पर संग, आज सुनि प्रानीरे ॥१८०॥ ज्ञान नेकु तोकां नहीं सुनि० तब कीने बहु पाप, आज सुनि प्रानीरे ॥ ते दुख तोकां देय है सु० जो चूको अब दाव, आज सुनि प्रानीरे ॥ १८१ ॥ तें अवतमें के किये सुनि०। वच विना बहु पाप, आज सुनि प्रानीरे ॥ देश विरतमें पांच ने सुनि०। यावराहिंसा लागि आज सुनि प्रानीरे ॥ देश विरतमें पांच ने सुनि०। यावराहिंसा लागि आज सुनि प्रानीरे १८२ किये कर्म तें अतिघने सुनि । क्यों सुगते विन जाय, आज सुन प्रानीरे । मेह सहाहितु तें कियो, सुनि०वह तोका दुख देय आज सुनि प्रानीरे। ॥१८३॥ जिह जिय मोह निवारियों सुनि०। तिह पायों आनंद, आज सुनि प्रानीरे ॥१८४॥ वे सुगतेविन क्यों मिटें सुनि० कर्म आज सुनि प्रानीरे ॥१८४॥ वे सुगतेविन क्यों मिटें सुनि०। करें त्याय योर आज सुनि प्रानीरे॥१८४॥ तो सब कर्म खपाय कें सुनि०। करें त्याय योर आज सुनि प्रानीरे॥१८५॥ तो सब कर्म खपाय कें सुनि०। करें त्याय योर आज सुनि प्रानीरे॥१८५॥ तो सब कर्म खपाय कें सुनि०। करें

<sup>(</sup>१) पांचवा गुणस्थान ।

पांचे परम अनंद आज सुनि प्रानीरे ॥ पूरा बांचे कर्म जो सुनि॰ सब छिनमें खप जांहि आज सुनि प्रानी रे ॥ १८६॥ इहिविधि भावन भावते सुनि॰। आयो अति वैराग आज सुनि प्रा॰। जिय चाहै संयम गहों सुनि॰। अत्र कौन विधि होय, आज सुनि प्रानीरे ॥ १८७॥

दोहा.

जिय चाहै संयम गहों, मोह लेन निंद देय ॥

वैद्यो आमें रोकिकें, अब प्रमत्तपुर जेय ॥ १८८ ॥
समट जु प्रत्याख्यान को, किरकें आगें वान ॥
वैद्यो घाटी रोकिकें, मोह महा अज्ञान ॥ १८९ ॥
केतक चाकर जोर जे, मेजे व्रतिह छिपाय ॥
ते चेतनके दलनमें, निश्चित रहें छकाय ॥ १९० ॥
कवहूं परगट होंय कछ, जबहू वे छिपि जांहि ॥
इहिविध सेना मोहकी, रहे सु इहिदल माहिं ॥ १९१ ॥
चैपाई.

मोह सकल दलतों पुरहार । आय अस्थो सँग ले परिवार ॥
चेतन देशविरतेपुर मांदि । आगें पांच धर कहुं नाहि ॥ १९२ ॥
मोह किये प्रपंच अनेक । गिहेंगेनो गिह वैट्यो टेक ॥
जो चेतन आव पूरे मांहि। तो राखों महिकें निज पांहि गिर०३॥
बहुरि न निकमन छिन इक देहुं। डारि मिण्यात्व वैर निज लेहुं॥
यह चेनन मोसों युप करें। जो आवे अगके कर तेरे ॥ १९४॥
ती किर याको ऐसे करों। सुधि सुधि शक्ति सबहि परिहरीं।
इश्विधि मोह दमाकी गत। १चना करहि अनेक विख्यात ॥१९५॥

<sup>(</sup>१) कहें गुजन्यानमें । (२) वांचनां गुजन्यान । (३) छहे गुजस्यानमें

सुमन खबर सब जियको दई। एक बात सुनि हो प्रभु नई।। मोह रचे फंदा वह जाल तुम मति भूलह दीन दवाल ॥१९६॥ अबके जो पकरेंगों तोहि। तौ फिर दोप न दीजो मोहि॥ में सब खबर राथ तुम दई। जैसी बळू इकीकत मई॥ १९७॥ नवै हंस इहपुरको पंथ । चल्यो उछांघ महा निर्मुश ॥ अप्रमत्तपुरेकी लड़ राह । जिंह मारग पंथी बहु साह ॥ १९८ ॥ रोके आय जु प्रत्याख्यान । जुद्ध करे विन देहं न जान ॥ चेतन कहै जाहु शठ दर । छिनमें मारि करूं चकचर॥ १९९॥ तवहि जोर नानाविधि करै। चेतन सन्मुख होकें हरें ॥ चेतन ध्यानधतुप कर लेय। मूंछिंत कर आगे पग देय ॥२००॥ गिरेचो ज प्रत्याख्यान क्रमार । चेतन पहुँच्यो सप्तम द्वारै ॥ मोह कहै देखह रे जोर। यह तो किये जात है भोर 11२०१॥ पकरह सुभट दौरि इह जाहि। ल्यावह पकरि वेगि भोहि पांहि॥ चारबो धर्मराम बलवीर । विकथा बचन दूसरी धीर ॥ २०२ ॥ निद्रा विषय कपाय सु पंच । पकरि हंस ले आये घंचें ॥ चेतन देखे यह कह भई। मोहि पकरि ले आये दई।। २०३॥ यह परमत्त देश है सही । शोकों सुमन अगाऊ कही ॥ अब कछ ऐसी कीजे काज। जासों होय अप्रमत राज । १०४॥ अहाईस मूलगुण घरै। बारह भेद तपस्या करै।। सहै परीसह बीहरु दोय । उभय दया पालै ग्रुनि सोय॥२०५॥ इहिविधि लहे अप्रयत आय । तवै मोह निज दास पठाय ॥

<sup>(</sup>१) छट्टे गुणस्थानको (२) सातर्वे गुणस्थानकी (२) प्रत्याख्यानावरण , क्रोब मान माया छोम वे चार कषाय । (४) डपशमरूप । (५) प्रसाख्यानावरणका उपश्चम होगया। (६) सातर्वे गुणस्थानमे। (७) गस्ता।

पकिर भगाँव किर वहु मान । तब इंस चिंतै निज ज्ञान ॥२०६॥ यह तौ मोह करे वहु जोर । मोको रहन न दे उहि ओर ॥ अब याको में भिष्टित करों । अप्रमत्तमें तब पग धरों ॥ २०७॥ तबिह हंस थिरता अम्यास । कीन्हीं च्यान अगनिपरकाश ॥ जारी शक्ति मोह की कई । महा जोरतें निर्वल मई । २०८॥

हंस लयो निजवल परकास । कीन्हों अप्रमत्तपुर वास ॥
सुमद तीन मोहके देरे । अरु परमाद सबै अप हरे ॥२०९
तज्यो अहार विहार विलास । प्रथम करण कीनो अभ्यास ॥
सप्तम पुरके अंत अन्प । करें कर्ण चारित्र स्कूप ॥२१०॥
आवें संग मोह दल लेय । पै कल्ल जोर चलें निहें लेय ॥
अव जिय अप्टम पुर पग घरें। मोह जु संग ग्रुप्त अनुसरे॥२११॥
करिंह करण चेतन इह ठांव । द्जो कह्यो अपूरव नाव ॥
लें कवहूँ न मये परिणाम । ते हिंह प्रगटे अप्टम ठाम ॥२११
अव चेतन नवमें पुर आय । जामें थिरता बहुत कहाय ॥
पूरत्र माव चलिंह ने कहीं। ते हह थानक हालें नहीं ॥२१३॥
इहिविधि करण तीसरो करें। तवें मोह मन चिंता घरें।।
यह तो जीते सव पुर जाय । मेरो जोर कल्ल न यसाय ॥२१४॥
दोहा.

मोह सेन सब जोरिकें, कीन्हों एक विचार ॥ प्रगट भये वर्न नहीं, यह मारे निरधार ॥ २१५ ॥ तांत सुभट लुकाय सुम, पुरनके मांहि ॥ जो कहूं आर्य दायों, तो सुम त्रजियो नाहि ॥ २१६ ॥

<sup>(</sup>१) नरक विर्यंच और देव आयुको। (२) उपसमित किये। (३) अनिवृत्त करन नामके नवमें गुण स्थानमे।

हम हू शकति छिपायकें, रहें द्रलों जाय ॥ जो जीवत बचि हैं कहं, तौ तम मिलि हैं आय ॥ २१७॥ नगर ग्राम उपशांत पुर, तह लों मेरो जोर ॥ जो ऐहें मो दावमें, तौ में किरिहों मोर ॥ २१८ ॥ तम हू सब जन दौरिकें, आय मिलहुने बाय ॥ तम या इंसहिं पकरिके, देहें मली सजाय ॥ २१९ ॥ इह विचार सब सैनसीं, कीन्हों मोह नरेश ॥ रहे गुप्त दिव दिव सबै, कर कर उपसम मेशा। २२०॥ चौपाई.

चेतन चर चलाय चहुं ओर । पकरिं मृढ मोहके चेत ॥
जन लत्तीस गहे ततकाल । मूर्जित करके चले दयाल । २९१।
सक्षमसंपरायंके देश । आय कियो चेतन परनेश ॥
तिह थानक इक लोम कुमार। जीत कियो मूर्छित तिह बार २२ १
आगे पांच निशंकित धरे । अब वैरी मोसों को लेरे ॥
मैं जीते सब कर्भ कठोर। इहि विधि धस्यो निशंकित जोर २२६
जब उपशांत मोहके देश । इह माहिं कीन्हों परनेश ॥
तवहीं मोह जोर निज कियो। चेतन पकरि उलाट इत दियो २२४
आये सुभट मोहके दौर । मूर्छित छिपे रहे जिह ठौर ॥
पकरि इंस मिण्यापुर माहिं। ल्याये क्र्र सबहि गहि बांह । २२५।
इहां न कल्ल निहचे यह बात । उत्कृष्टे कहिये विख्यात ॥
औरहु धानक है बहु जहां। चेतन आय बसत है तहां॥ १२६॥
उपश्म समकित जाको होय । मिण्यापुर लों आवे सोय ॥
सायक सम्यक्षंत कहा।चि। उपसम श्रेण चढे जो राचि। २२७

<sup>(</sup>१) द्शवां गुणस्थान ।

तो वह चीथे पुश्लें आय । गिरकर रहे इहां ठहराय ॥
औरों थानक उपसम गहें । दोऊ सम्यक्वंत जु रहें ॥२२८॥
अब मिथ्या पुरमें दुख देय । मोह बली चेतनको जेय ॥
नाना विध संकट अज्ञान । सहैं परीपह यह गुणवान ॥ २२९॥
पंच मिथ्यात्व मेद विस्तार । कहत न सुरगुरु पावे पार ॥
सादि मिथ्यात्व नाश जिय लहें। ताके उदै कीन दुख सहै॥२३०
सो दुख जानहिं चेतनराम । के जाने केवल गुणधाम ॥
कहत न लहिये पारावार। दुख समुद्र आते अगम अपार ॥ २३१
इहि विधि सहै करमकी मार। अब चेतन निज कर सम्हार ॥
द्र-यह क्षेत्र काल भव भाव। पंचह मिले बन्यो सब दाव ॥२३२
होहा.

ध्यान सुधिरता राखि के, मनसों कहै विचार ॥ संगति इनकी त्यागिके, अब तु थिर हो यार ॥ २३३॥ ढाल— चेत मन गाईरे ॥ एदेशी—

माया मिथ्या अग्र शौच, मन भाईरे, तीनो सस्य निवार, चेत मन भाईरे ॥ कोध मान माया तजो मन० लोम सब परित्याम, चेत मन भाईरे ॥ २२४ ॥ इंठी यह सब संपदा, मन० झ्ठो सब परिवार, चेत मन भाईरे ॥ इंठी काया कौरिमी मन० झ् ठो इनसों नेह, चेत मन भाईरे ॥ २२५ ॥ यह छिनमें उपजै मि टै मन० तू अविनाशी बहा, चेत मन भाईरे ॥ काल अनंतिह दुख दियो मन० इसही मोह अज्ञान चेत मन भाईरे ॥ २३६ ॥ जो तोको सुमरण कहूँ मन० अ।वे रंचक मात्र, चेतमन माई रे ॥ तो कग्रह संसारमें मन० तुन विषयसुख सेव चेतमन माई रे ॥ द८॥

<sup>(</sup>१) फर्मसे उत्पन्न हुई।

को कहै कथा निगोदकी मन०ताके दुखको पार चेतमनभाई रे ॥ काल अनंत तो तें लहे मन ० दुःख अनंती बार चेतमन माई रे ॥३९ देव आयु पुनि तैं धाचो मन० तामें दुःख अनेक चेनमनमाई है ॥ लोम महासुखँहजहां,मन०प्रगट निरह दुख होय, चेतमनभाईरे ४० दुःख महा गहु मानसी मन० देखे अन्य विभृति चेत मन भाई रे ॥ तिर्यक् गतिमें तु फिरचो मन० संकट लहे अनेक चेतमन माई रे ४१ अधिवेकी कारज किये मन० बांधे पाप अनक, चेत मन भाई रे।। नरदेही पाई कहूं मन सेये पंच मिथ्यात चेत मन माई रे ॥ १२॥ कहं कारज को तो सरचो मन० जनम गमायो व्यर्थ चेतमनमाईरे अवत अवत संसार्मे भन कवहुं न पायो सुक्ख चेतमनमाईरे ४३ अवके जो तोको भई मन० कछु आतम परतीत चेतमनभाईरे धारिले हं निजसंपदा मन ० दर्शन ज्ञान चरित्र चेतमन माईरे ४४ और सकल अमजालहै मन०तत्त्व इहै निज काज चेत्रनमाः ॥ सख्यनंत यामें बसे मन० निज आतम अवधार चेतमनमा० ४५ . सिद्ध समान सुछंद है, मन० निश्चै दृष्टि निहारि, चेतमनभाईरे॥ इद्दिविधि आतम संपदा मन० लहि करि आतमकाज चेतमनमाई री

दोहा.

इहि विधि भाव सुभावतें, पायो परमानंद !!
सम्यक दरश सुहावनो, लह्यो सु आतमचंद॥ २४७॥
श्वायिक भाव मये प्रगट, महा सुभट वलवंत !!
कीन्हों जिह छिन एकमें, सुभट सार्वको अंत॥ १४८॥
मोह तथे निर्वल मयो, अबके कछ विपरीत !!,
मेरे सुभट मये शिथिल, लागाई उनकी जीत !! २४९॥

<sup>(</sup>१) दर्शन मोहकी प्रकृति ३ और अनंतातुवंधी क्रोध मान माया छोम।

प्रगट्यो तहुँ वीर्ध अनंत जोरि । प्रगट्यो सुख शक्ति अनंत फोरि ग तहुँ दोप अठारह गये साज। प्रश्च लागे करन त्रिलोकराज ॥ ६९ सब इन्द्र आय सेविह त्रिकाल । प्रश्च जय जय जय जीवनदयाल । वहँ दरत अप्रप्रतिहार्थ देव । विधि भावसहित नितमविक सेव ॥ प्रभु देत महा उपदेश ऐन । जिहं सुनत लहत मित्र परम चैन जहँ जनम जरा दुख नाज होय। श्रम विद्यादेश बताय सोय॥७१ इह्विधि सयोगैपुर राज योग । प्रभु करत अनंत विलास भोग ॥ तोउ करम चार नहिं तजहिं संग। २गरहे पूर्व तिथिवंध अंगा। ८२ प्रभु गुक्कध्यानआरूढ होय । ॲतरीक्ष विराजिह गगन सोय ॥ तहें आसन दढ़ ठहराय एक । पद्मासन कायोत्मर्श टेक॥ ७३॥ प्रभु दग निर्द भरिंद कदाच भूग। तऊ कर्म दरत है कौन धूम।। लिये लिये फिरत तिहुँ लो इमाहि । जिहें थान ह पूरव बंध आहि ॥ कहुँ रास्ति थिर कहें है चहंत। कहुँ वानि खिरै कहुँ मौनवंत। कहुँ समवश्रण कहुँ जुटी दोग । यह चौदहराजु प्रमान लोग ॥७९॥ इहविधि ये फर्म बन्त जोर । निर्द्ध जान देत शिववधू और II एतेंप निर्वल कहे बसान । यसु बरी जेवरीकी समान ॥ ७६ ॥ तोड समय नमयमें आय आय । चेतन परदेशन थित वधाय ॥ यट एक समयमें नरत त्यान । धिर होन देत निहं दतिय लाग ॥ रऊ मुगट पत्रामी लिन रहेन। निलनिजयानक निलवल करंत ॥ भारत परदेश न पान होता। सान जनपुल्य जिनेश होय।।७८॥

ोटा.

चेतन सम् स्थितपुर, इतिष जिलसहि राज ॥ ११२ चर् पर्वन त्रमर्वा ठानिह एक इलाज ॥२७९॥

<sup>(</sup>१) नेस्ट्रा दर गर्जाः

श्री सयोगपुर देशमें, चतन करि परवेश ॥ लाग्यो हरण सुकर्मको, ताजिक जोगकलेश । २८०॥ तब सुवेदनी कर्मने, दीनों रस निज अत्य ॥ दुहुमें एक भई प्रकट, जानहिं श्रीजिनराय ॥ २८१ ॥ हंस पयानो जगततें, कीनो लघुथितियांहि ॥ हिनके चारहिं कर्मको, सुधे क्षिवपुर जाहिं॥ २८२॥ तहँ अनंत सुख शास्त्रते, विलसहि चेतनशाय ॥ निराकार निर्मल भयो, त्रिश्चवन मुक्कट कहाय ॥ २८३ ॥

चै।पाई.-

अविचल धाम वसे शिव भूष । अश्गुणातम सिद्ध रवह्नप ॥ चरमदेह पश्मित परदेश । किंचित ऊनो थित विनभेश ॥ प्रस्पाकार निरंजन नाम । काल अनंतिह ध्रव विश्राम ॥ भव कदाच न कबह होय ! सुख अनंत विलसे नित सोय ॥ लोकालोक प्रगट सब वेद । पट द्रव्य गुण पर्याय समेद ।। जेयाकार सकल प्रतिभास । सहबहिं स्वच्छ ज्ञानजिहँ पास ॥ पट्गुणा हानि बुद्धि परनमे । चेतन शुद्ध स्वशावहि रमें ॥ उत्पत न्यय ध्व लक्षण जास। इहविधि थित सबै शिवरास ॥ ८७ जगत जीत जिहि विरुद प्रमान । पायो शिवगह रतननिधान ॥ गुण अनंत कहिये कत नाम । इहविष तिष्ठ है आतमराम ॥८८॥ जिनश्रतिमा जगमें जहँ होय । सिद्ध निसानी देखहु सोय॥ सिद्ध समान निहारह आप । जातै मिटहि सकल संताप ॥८२॥ निश्चय दृष्टि देख घटमांहि । सिद्ध रु तोमहि अन्तर नाहि ॥ ये सब कर्म होय जह अंगा तु 'सैया ' चेतन सर्वग ॥९०॥

ज्ञान दरश चारित मंडार ! तू शिवनायक तू शिवसार ॥ तूसच कर्मजीत शिव दोय । तेरी महिमा वरनें कीय ॥ २९१ ॥ दोहा.

गुण अनंत या इंसके, किंदिविधि कहै बखान ॥
थोरेमें कल्ल बरनये, 'मिविक 'लेटु पहिचान ॥२९२॥
यह जिनवानी उदिधिसम, किंविमित अंजुलि मात्र ॥
तेती ही कल्ल संग्रही, जेतो हो निज पात्र ॥ २९३ ॥
जिनवानी जिहें जिय लखी, आनी निजयटमाहिं ॥
विहें प्रानी शिक्सल लखो, यामें घोलो नाहिं ॥२९४॥
चेतन अरु यह कर्मको, कह्यो चरित्र प्रकाश ॥
सुनत परम सुख पाइये, कहै भगवतीदास ॥ २९५॥
सत्रहसी ल्वीसकी, जेष्ठ सप्तमी आदि ॥
श्रीगुरुवार सुहावनो, रचना कही अनादि ॥ २९६॥
हित चेतनकर्मचरित्र समासः ।

अथ अक्षरवत्तीसिका लिख्यते ॥ दोहा.

गुण अपार ओकारके, पार न पाने कोय ॥ सो सन अक्षर आदि घ्रुव, नमें ताहि सिधि होय ॥१॥ चौपाई.

कक्षा कहैं करन वश कीजे । कनक कामिनी दृष्टि न दीजे ॥ करिके ध्यान निरंजन गहिये। केवलप्दइहाविधिसों छहिये ॥२॥

<sup>(</sup>१) इन्द्रियोंको।

<sup>(</sup>२) कमरहिन आत्मस्वह्रपको ।

खक्खा कहै खनर सुनि जीवा । खन्रदार है रहो सदीवा ॥
खोटे फंद रचे अरिजाला । छिन इक जिनभूलहु वह ख्वाला ॥३॥
गग्गा कहै ज्ञान अरु ध्याना । गहिकें थिर हुजे भगवाना ॥
गुण अनंत प्रगटिह ततकाला । गरिके जाहि मिध्यातम जाला ॥४॥
घग्या कहे स्वघर पहिचानों । घने दिवस भये फिरत अजानों॥
घर अपने आवो गुणवंता । घने कर्मको ज्यों हैं अंता ॥५॥
नन्ना कहै नैनसों लखिये । नयनिहचे व्यवहार परिखये ॥
निजके गुण निजमें गहि लीजे । निराविकल्प आत्मरस पीजे ॥६॥
चचा कहै च-चि गुण गहिये । चिन्यूरित शिवसम उर लहिये ॥
चचल मन थिर करधरि ध्याना । सिखसुगुरुसुन चेतन स्थाना ॥७॥
छच्छा कहै छांडि जगजाला । छहों काय जीवनप्रतिपाला ॥
छांड अज्ञान मावको संगा । छिक अपने गुण लिख सर्वगा ॥८॥
वीवाई १९ मात्रा.

जन्जा कहै मिथ्यामित जीत । जैनधरमकी गहु परतीत ॥
जिहिसों जीव लगै निजकाज। जगतउलंघि होय शिवराज॥९॥
झन्झा कहै झुंठ पर बीर !। झुंटे चेतन साहस धीर ॥
झन्ना कहै सह करम शरीर। झालि रहे मृगतृष्णानीर॥१०॥
नचा कहै निरंजन नैन। निश्चे शुद्ध विराजत ऐन ॥
निज तजकें परमें नाई जाय । निरावरण वेदहु जिनराय॥११॥
टट्टा कहै टेच निज गहो। टिककें थिरअनुभव पद लहो॥
टिकन न दीजे अरिके भाव। इक्टुकसुखको यही उपाव॥१२॥
चौपाई १६ मात्रा.

ठहा कहै आठ ठम पाये। ठमत ठमत अवकें कर आये ॥ ठमको त्याम जलांजाले दीने। ठाकुर हैकें तब सुखेलीने ॥१२॥

१ जीजे ऐसा भी पाठ है.

हड़ा कहें ढंक विष जैसे। हसे अजंग मोहविप तैसो ॥ डारचो विष गुरु मंत्र सुनायो। डर सब त्याग माल समुझायो॥१४॥ ढड्ढा कहें ढील नहीं कीले। ढूंढ ढूंढ चेतन गुण लीले ॥ ढिग तरे है ज्ञान अनंता। ढकै मिथ्यात्व ताहि करि अंता॥१५॥

दोश.

नमा अक्षर जे रुखो, तेई अक्षर नैन ॥ जे अक्षर देखे नहीं, तेई नैन अनैन ॥ १६ ॥ चौपाई १५ मात्रा.

तत्ता कहै तत्त्व निज काज । ताको गरे होय शिवराज ।।
ताको अनुभी कीजे इंस । तावेदतह्व तिमिर विध्यंस ।।१८।।
धरथा कहै इन्द्रिनको भूष । थंभन मन कीजे चिद्रूष ।।
धाकि सकल कर्मके संग । धिरतासुख तह होय अमंग ।।१८।।
दहा कहै परगुणको दान । दीने धिरता लहो निधान ॥
दया वहै सुदया जह होय । दया शिरोमणि किह्ये सोय ।।१९॥
धदा कहै घरमको ध्यान । धिर चेतन ! चेतनगुण ज्ञान ॥
धवल परमपद प्रापित होय । धुवज्यों अटलटलै निह सोय ।।१०॥
भवल परमपद प्रापित होय । धुवज्यों अटलटलै निह सोय ।।१०॥
नना नव तत्त्वनसों भिन्न । नितप्रति रहे ज्ञानके चिन्न ॥
निश्चित्त ताके गुण अवधारि । निर्मल होय करमअधटारि ।।२१॥
पत्या कहै परमपद इष्ट । परख गहो चेतन निज दिष्ट ॥
पत्या कहै परमपद इष्ट । परख गहो चेतन निज दिष्ट ॥
पतिमासिह सव लोकालोक । पूरण होय सकल सुख थोक ॥ २॥
फंद सकल अरिके चकचूरि । फोरि शकित निज आनंद पूरि ॥ २॥
फंद सकल अरिके चकचूरि । फोरि शकित निज आनंद पूरि ॥ २॥

बोध बीज लहिये अभिराम । निधिसाँ कीजे आतमकाम ॥२४॥
भव्मा कहें सरमके संग । भूलि रहे चेतन सर्वेग !!
भाव अज्ञाननको कर दूर । मेदज्ञानते परदल चूर ॥ २५॥
भम्मा कहे मोहकी चाल । मेटि सकल यह परजंजाज ॥
मानहु सदा जिनेश्वरवैन । मीठे मनहु सुधाते ऐन ॥ २६॥
जञ्जा कहे जैनवृष गहो । ज्यों चेतन पंचिम गति लहो ॥
जानहु सकल आप परमेद । जिह्नं :ने है कर्म निखेद ॥ २७॥
रर्श कहे राम सुनि वैन । राम अपने गुन तज परसैन ॥
रिद्ध सिद्ध प्रगटिह ततकाल। रतन तीन लख हो हु निहाल ॥२८॥
लक्ष्म कहे लखहु निजरूप। लोकअग्र सम ज्ञाहनक्ष्म ॥
लीन हो हु वह पद अवधारि। लोकअग्र सम ज्ञाहनक्ष्म ॥

#### सोरठा.

बन्दा बोलै वैन, सुनो सुनोरे निपुण नरं । कहा करत अब सैन, ऐसो नरभव पायके ।। ३०॥

#### दोहा.

शक्या शिक्षा देत हैं सुन हो चेतन राम ।।
सकल परिग्रह त्यागिये, सारों आतम काम ॥ ३१ ॥
सकल परिग्रह त्यागिये, सारों आतम काम ॥ ३१ ॥
सक्ता खोटी देह यह, खिणक माहि खिर जाय ॥
स्वी सुआतम संपदा, खिरे न थिर दरसाय ॥ ३२ ॥
सस्सा सि अपने दलहि, शिवपथ करह विहार ॥
होय सकल सुख सास्वते, सत्यमेव निरधार ॥ ३३ ॥
हा कहै हित सीख यह, हंस वन्यों है दाव ॥
हिर लैं छिनमें कर्मको, होय वैठि शिवराव ॥ ३४ ॥

क्षंक्षा क्षायकेंपंथ चिंह, क्षय की जे सब कर्म।
क्षण इकमें विसये तहां, क्षेत्र सिद्धि सुख धर्म ॥ ३९॥
इति अक्षर वत्तीसिकाः

अथ श्रीजिनपूजाष्टकं लिख्यते ॥

दोहा.

जल चंदन अरु सुमन लै, अक्षत जुन्ति नैवेद् ॥ दीप धूप फल अर्घ विधि, जिनगूना नसुमेद ॥ १ ॥

जलपूजा-किवन,

नीर श्वीरसागरको निर्मल पवित्र अति, सुंदर सुवास भरणों सुरपें अनाइये। गंगकी तरंगनके स्वच्छ सुमनोज्ञ जल, कंचन फलश वेग भरकें मगाइये॥ और हू विश्वद्ध अंबु आनिये उछा-हसेती, जानिये विवेक जिन चरन चढाइये। भौदुख समुद्रजल अंजुलिको दीजे इहां तीन लोक नाथकी हजूर ठहराइये॥ २॥

चंदन पूजा.

परम सुशीतल सुवास भरपूर भरघो, अतिही पवित्र सब द्वन दहतु है। महाबनराजनके बृक्षन सुगंध करे, संगातिके गुण यह विरद बहतु है।। बाबन जुचंदन सुपावन करन जग, चंढ जिनचर्ण गुण ताहीतें लहतु है। माह दुखदाहके निवारिवेको महा हिम, चंदनते पूजा जिन चित्त यों कहतु है॥ १॥

अक्षनपृत्रा.

घानिकामी किण केचा, रूपाचलवर्ण केचा मेरुतट किण

<sup>(</sup>१) अरम्बनी गांड

कैयां फटिकप्रमाने हैं ॥ दूधकेसे फैन कैयां चितामणि रेणु कैयां, मुक्ताफल ऐन कैथां, हीरा हेरि आने हैं ॥ ऐसे अति उज्ज्वल हैं तंदुल पवित्र पुंज, पूजत जिनेश पाद पातक पराने हैं । अच्छै गुण प्रापित प्रकाश तेज पुंज होय, अच्छै जिन देखे अच्छ इच्छते अथाने हैं ॥ ४ ॥

### पूष्पपृजा.

जगतके जीव जिन्हें जीतके गुमानी मयो, ऐसो कामदेव एक जोधा जो कहायो है। ताके शर जानियत फलनिके बंद बहुँ, केतकी कमल कुंद केवरा सुहायो है। मालती सुगंध चाह बेलिकी अनेक जाति, चंपक गुलाव जिनचरण चढायो है। तेरी ही शरण जिन जोर न बनाय याको, सुमनमीं पूज तोहि मोहिँ ऐसो मायो है॥ ५॥

### नैवेचपूजा.

परम पुनीत जान मेवनके पुंज आन, तिन्हें पुनि पहिचान जिनयोग्य जानिये। अन्न ओ निश्च तोय ताको पकवान होय, कहिये नैवेद्य सोहें शुद्ध देख आनिये। पूजत जिनेन्द्रपाय पातक-प्राने जाय, मोक्षलान्छ ठहराय सत्य यो बखानिये। श्रुधाको न दोष होय ज्ञानतनपाप होह, परम संतोष होय ऐसी विधी ठानिये॥ ६॥

### दीपकपूजा.

दीपक अनाये चहुं गतिमे न आवे कहूं, वर्तिका वनाये कर्म-वर्ति न बनत है। ष्टतकी सानिग्वतानों मोहकी सनिग्व जाय, ज्योतिके जगाये जगाजोतिमें सनत है। आरती उतारतें आग्त सच जाय टर, पांच ढिग घरे पाप पंकाति हनत है। वीतराग देव जूकी सेव कीजे दीपकसों, दीपत प्रताप शिवगामी यों मनत है॥७॥ घृषपूजा.

परम पवित्र हैम आनिये अधिक प्रेम, जाति ध्र्यदान जिमि
शुद्ध निपजाइकें। वन्दि ने विशुद्ध बनी तेन पुंज महाधनी,
माना धरी रत्न कनी ऐसी छवि पाइकें।। तामें कृष्णागरुकी छः
कानिकाह खेन की जे, वहै कर्मकाठानिके पुंजगिह ताइकें। पूजिये
जिनेन्द्र पांय ध्र्यके विधान सेती, तीनलोकमाहि जो सुनास बास छायकें।। ८॥

### फलपूजा.

श्रीफल सुपारी सेव दाडिम बदाम नेव, सीताफल संगता।
श्रुद्धसदा फल है। विही नासपाती ओ विजोरा आम अम्रतसे,
नारंगी जॅमीरी कर्ण फल ने कमल है। ऐसे फल श्रुद्ध आनि
पूजिये जिनंद जान तिहूं लोकमधि महा सुकृतको थल है। फल्ले सेती पूजे श्रुद्ध मोक्षफल प्राप्ति होय, द्रव्य भाव सेयं सुखंति।
पति अचल है। ९॥

## अधिविधिपूजा.

जल सुविशुद्ध आन चंदन पवित्र जान, सुमन सुगंध ठान अक्षत अनुष है। निरिष्ति नैवेद्यके विशेष भेद जान सबै, दीपक सँवारि शुद्ध और गंघ धूग है।। फल ले विशेष भाय पृजिपे जि-नंद पाय, त्रसु भेद ठहराय अस्थ स्वरूप है। कमल कर्लक पंक हरिके भया अटंक, सेवक जिनंद भैया' होत शिव भूप है॥१० दोहर-

शुचि करकें निज अंगको, पूजह श्रीजिन पाय ॥ दर्नित मानतींविधि सहित, करहु भक्ति मन लाय ॥ ११ ॥ जिन प्जाके मेद बहु, यहाविधि अप्टप्रकार ॥ प्रातिप्जा जल धारसों, दीजे अर्घ सुधार ॥ १२ ॥ इति श्रीजिनप्जाष्टकं.

अथ फुटकर कविना मात्रिक कवित्त.

प्रथम अशोक फूलकी वर्षा, वानी खिरहि परम सुख कार । चामर छत्र सिहासन शोभित, मामंडलचुति दिपै अपार ॥ दुदुंभि नाद वजत आकाशहिं, तीन भवनमें महिमा सार । समवश्रण जिन देव सेवको, ये उतकृष्ट अष्टप्रतिहार ॥ १२ ॥ सवैया सुन्दरीः

काहेको देशदिशांतर थायत, काहे रिझायत इंद नरिंद । काहेको देवि औ देव मनायत, काहेको शीस नवायत चंद॥ काहेको स्राजमी कर जोरत, काहे निहोरत मृद्धिनिंदै। काहेको शोच करै दिनरैन तुं, सेयत क्यों नहिं पार्क्त निंद॥१४ धीतरागकी स्तुति छप्पय.

देव एक जिनचंद नाव, त्रिभ्रवन जस जंपै।
देव एक जिनचंद, दरश जिहँ पात ह कंपै॥
देव एक जिनचंद, सर्व जीयन सुखदायह।
देव एक जिनचंद, मगट कहिये शिवनायह॥
देव एक त्रिभ्रवन मुक्कट, तास चरण नित बंदिये।
गुण अनंत प्रगटिह तुरत, रिद्धिवृद्धि चिरनदिये॥ १५॥
कवित्त-

आतमा अनूषम है दासे राग द्वेष विना, देखो सनिजीवो ! तम आपर्मे निहारकें। कमेको न अंग्र कोळ समको न वंग्र को-

<sup>(</sup>१) पालंडीतपस्वी

क, जाकी शुद्धताईमें न और आप टारकें ॥ जैसो शिवखेत वसें तैसो ब्रह्म यहां लसे, यहां वहां फेर नाही देखिये विचारकें । जोई गुण सिद्धमाहिं सोई गुण ब्रह्ममांहि, सिद्धब्रह्म फेर नाहिं निश्चैनिरधारकें ॥ ११ ॥

प्रश्नोत्तरदोहा.

कीन ज्ञान विन आंवरन, कीन देव विनराग ॥

कीन साधु निर्ध्रन्थ है, कीन ब्रती जिहें त्याग ॥ १७ ॥

पकाक्षरीदोहा.

नानी नानों, नानी नानी नान ॥ चन नानी नन नानों, नन नेनानन नान ॥ १८॥ द्वयक्षरीदोहा.

्मानन मानों मानमें, मान मान भै मान ॥ मनु-ना माने मानमें, मान मानुमें मान ॥ १९ ॥ ज्यक्षरी बोहा,

चेतन चेती चेतना, तो चेते चित चैन ॥ तार्ते चेतन चेत त्, चेतनता नित नैन ॥ २०॥

चतुरक्षरी दोहा.

अध्यातमर्भे आतमा, मस्र अध्यातम थाम ॥ आतम अध्यातम मते यू मम आतम ताम ॥ २१ ॥

अथ वर्त्तमानचतुर्विशति जिनस्तुति लिख्यते। श्रीभादिनाश्विनस्तुति छप्पयः

आदिनाथ अरहंत, नाभिराजा कुलकंडन । नगर अयोध्या जनम, सर्व मिथ्यामति खंडन ॥ केवल दर्शन गुद्ध, वृपम लक्षन तन सोहै।
धनुप पांच सौ देह. इन्द्र शतके मन मोहै।
मरुदेवि मात नंदन सुजिन, तिहूं लोक तारनतरन।
मनभाव धारि इक चित्तसों, भव्यजीव वंदत चरन।। १॥
श्रीअजितजिनस्तुति. मात्रिक कवित्त,

जितशब्भुत विजयानंदन, गजलच्छन तरै अभिराम । अष्ट महा मद सब जिनजीते, नगरअजाध्या तर्ज धन धाम । केवल ज्ञान किये नर केते. पंचिम गति पहुंचे छुम ठाम । ऐसे अजित नाथ तार्थंकर, तिनको नित कीजे परनाम ॥२॥ श्रीसंमविजनस्वति-मात्रिक कवित्त.

संमवनाथ सकल सुखदायक, सावस्ती नगरी अवतार । राय जथारथ सेना जननी, केवल दर्शन रूप अवार ॥ हय लच्छनतनस्वाभी शोभन, अरि सब जीत तरे निरधार । भव्यजीव परणाम करत है, है प्रभु मवद्धिपार उनार ॥३॥ श्रीअभिनंदनजिनस्तिरि

अभिनंदन चंदनसों पूजों, समरस राजाञ्चल अवतार।
नगर अजोध्या जन्म लियो जिन. किप लच्छन जगमें विस्तार
सिद्धारय माता कुलमंडन, पापविहंडन परम उदार।
तार्ते जगत जीव नित वंदत, भवसागर प्रभु पार उतार ॥४॥
श्रीसुमित्जिनस्तुति.

सुमित नाथ सुमरे सुखसंपत, दुख दिरद्र द्र सवजाय। नगरसुकोशल जन्मलियो जिन, पिता मेथ अरु मंगला माघ॥ बल अनंत मगवंत विराजै, लच्छन कांक नित सेवै पाय॥ मनवचमाव नित्य मवि वंदै, श्रीजिनचर्णन शीस नवाय॥॥॥

### श्रीवद्मप्रभिजनम्तुनि,

पद्मपम घरगञानंदन, मात सुसीमा जगतजगीस । कारावी नगरी जिन इन्से, इन्द्राविक मणमहि निमदीस ॥ रुन्छन कमरु विश्वि प्रसुति, जोभर तहं अतिश्वय चौतीस । चरणकमरु प्रमुके नित वंदै, भव्यत्रिकाल नायन्निज श्रीस ॥६॥ श्रीसुगर्श्वजिनस्तुति.

श्री सुपाम जिन यादा तु प्रै, सेवहु तित भविजन चरनं । पयदृराजा सीर्वे सुलच्छन, पोहमिक्क्य प्रश्च अवतरनं ॥ ववल वयन देशना देते. भविजनमन अम्रत झरनं । नगर बनारसि नित जन चंदै, भव्य जीव सब तुम शरनं ॥७॥ श्रीवन्द्रप्रभिवनस्तुति.

चन्द्रप्रभ चंदरी उपजे, मगला मात पिता महसैन । श्रीमलन्द्रन पेथे चरनादिक, समिति शुद्धदेत तिहं ऐन ॥ स्रोमासोक प्रगट घट अंतर, वानि । विरे अस्रत सुख जैन । नाकं चरण भाय नितवंदित, अविचलरिद्ध देत प्रभु चैन।।।॥ श्रीसुविधिजनस्तुनि,

मेवह मुविधि नाथ तीर्थंकर, जसु सुमेर मुख्यंपति होय । कार्कर्या नगरी जिन उपजे, मगर लंख प्रभुक्ते तुन जोय ॥ रामा मात जगत सब जाने, अरिक्कल व्याप सकै निर्दे कीय ॥ अवनीपित सुप्रीय कहावत, तार्क सुत बंदत तिहुं लोय ॥९॥ श्रीभी किजनस्ति -कवित्त.

कंचन वरन तम रचन डिगत मन, निशुलोक नाथ जिन इन्द्रम्य मामई। नेदालकी तृत्व धन एडाथ राजातन, अप्रकृत

<sup>(</sup>१) सेदा ! ( - ) ' निवसेन ' एसा भी पाठ है।

मदहन, ज्ञानको प्रकाशई॥ लच्छन श्रीवृच्छपाव श्रीतल श्री-नाथ नाव, भदल जिनंद गांव रिव ज्यों उजामई।देशना सुदेह सार होंदि तहाँ जैजैकार, भव्यलोक पावे पार मिथ्याको वि नाशई॥ १०॥

## श्रीश्रेयांसजिनम्तुतिमःत्रिक कवित्त

श्रीपुर नगर जगत सब जानै, विष्नराय विसनाके नंद । समवग्ररनमधि जिनवर शोधत, मोहत है नृपके कुलबंद ॥ रुच्छन खग सेवै चरणादिकः तीर्थकर श्रेमांस जिनंद । तिनके चरणन चित्तलायकें, वंदत है नित इंदनरिदं ॥ ११॥

### श्रीवासुपूज्यजिनग्तुति.

श्रीवासुपूज्य चंपा नगरी पति, महिषी लंक मही सब जानै। बासुपुज राजाकुल मंडन, जायासुत सब जगत वखानै॥ सुरपति आय सीस नित नावे, प्रश्चेसवा निजमनमें आनै। सम्यक्टिश नित्रपति सेवहिं, जिनके वचन अखंडित मानै॥ १२

### श्रीविष्ठजिनस्तुति-छप्पय.

विमलनाथ इकदेव, सिद्धसम आप विश्वत । त्रिश्चवनमाहि जिनंद, जासु धुनि अंबरगाजै ॥ कंपिलपुर जिन जन्म, शुक्त लंखन महि माने । सुरपति सेवहि पांप, जगत्रयमाझ बखाने ॥ कृतवर्म भूप स्यामाजननि, केवलज्ञान दिवाकरन । तस चरन कमल बंदत 'मविक' जयजिनवर तारनतरन ॥ १३॥ श्रीअन्न्तजिनस्तुति-मात्रिक कवित्त.

अनंत नाथ सीचाना लंखन, सुजमा मात कहै मन कोय।

पिता जास श्रीसैन नरेश्वर, नगर अजोध्या जन्में सोय ।। गुण अनंत वरुक्ष्य विश्वजै, सिद्धभये अरिके कुरु खोय । भावसहित भविप्रानी बंदत, हे श्रष्टु शिवपद हमको होय ॥१४॥ श्रीधर्मजनस्तुति.

लच्छन बज रतनपुर उपजे, धर्मनाथ तीर्धकर धीर । मालुमहीपतिके कुलमंडन, सुद्रता मात बढ़े वलवीर ॥ समक्करनमें देशना देते, प्रसुधुनि जिम सागर गंभीर । चरन सदा मिन प्रानी वंदत, जैजै जिनवर चरमशरीर ॥१५॥

श्रीशान्तिजनस्तुति-सिंहाबलोकन छप्पय.

जिनवर ताराचंद, चंदतारा नित वंदै। वंदै सुरनर कोटि कोटि, सुरबंद अनंदै।। आनंद भगन जु आप, आप हस्तिनपुर आये। आये शांति जिनदेव, देव सवही सुख पाये॥ पार्थे सुमात ऐरारतन, तन कंचन विश्वसेन गिन। गिन सुकोष गुनको बन्यो, बन्यो सुतारन तर न जिन॥ १६॥

श्रीकुंशुजिनस्तुति, मात्रिक कवित्र.

पहंमाशन भगवंत विराजिहि, केवल वयन देशना देहिं। गजपुर नगर स्रासिंह भूपीत, ताके नंद अभयपद देहिं।! कुंधुनाथ तीर्थंकर जगमें, मब प्रानिनको आनंद देहिं। जस श्रीवरसक लंडन सो है, मध्य त्रिकालहि वंदन देहि॥१७॥

श्रीअर:जिनस्तुति.

नंधावर्त्त सुरुच्छन सोहै, सुरपति सेव करै नित आय । संघ चतुर्विध देशना सुनते, वैरमाव नाह रहे सुभाय ॥ अर्जुनमात मही सच जाने. पिता जासु हैदक्षिण राय । श्रीअरनाथ नगर गजपुरवर, वंदें भन्य जिनेश्वर पाय ॥ १८ ॥ श्रीमिक्तिजनातुति.

माझिनाथ मिथुलानगरीपति, अद्भुत रूप जिनेन्द्र विराजै । कुंभराय परमावति जननी, लच्छन कलका चरण सो छाजै ॥ सुरपति आय कीका नित नार्ने, कंचन कमल धरें प्रभु काजै । समोक्षरण गह गहै जिनेसुर, वानी सुन मिथ्यातम माजै ॥ १९॥ श्रीसुनिसुज्ञतजिनस्त्रति सिंहावलोकन छप्पय.

> मुनिसुत्रत जिन नाव, नाव त्रिभुवन जस जंपै। जंपै सुरनर जाप, जाप जिप पांप जु कंपै।। कंपै अरिक्कल रीति, रीति जिन नीति प्रकासै। परकाशै घट सुमति, सुमति गजब्रह वासै।। बासै जिनवर सिद्ध चित्र, चितवत क्रम्म चरण तन।

> तन पदमावति पूजांजन, जिनसेवक वेदै सुम्रुनि ॥ २०॥ श्रीनमिजनस्त्रति मात्रिक कवित्त.

नम्यनाथ नीलोत्पललच्छन, मिथुलानाव नगर परिसद्ध । विजय राग परमावति जननी, सुमिरे पावै अविचलरिद्ध । केवल ज्ञान जिनेश्वर बंदत, होत सदा समकितकी बृद्धि । भावसहित जो जिनको पूजै, तिन घर होय सदानवनिद्धि ॥२१॥ श्रीनेमिजिनस्तुति कवित्त.

नेमिनाथ नाथ नेमि काहूनों न राखे प्रेम, मनवच सदा एम रहे दशा जोमकी । समुद्रके सुत चीर सिंधुच्यों गंभीर वीर, सं-ख रहे चर्ण तीर लिप्सा नाहीं मोगकी ॥ सीरिपुर शिवामाय ज-ग जिननाथ राय नीटरहा जासु काय, टखे बात लोगकी । अनं- \*

त बलधारी है सी सदा ब्रह्मचारी है, ऐसे जिन बंदत रहे न दशा रोगकी ॥ २२ ॥

श्रीपार्श्वनाथजिनस्तुति छप्पय.

अम्रत जिनमुख झरे, द्वार सुरदुंद्वामि बाजै।
सेविह सुरनर इंद्र, नाग फन श्रीश विराजै॥
नगर बनारिस नाम, तात अससेन कहिछे।
वामा मात विख्यात, जगत जिन पूजा किछे।।
सुअनेत ज्ञान बल रूपभर, आप जगत तर सिद्धहुन।
वंदै सुभन्य नर लोकके, जय जय पास जिनंद तुन ॥२३॥
श्रीवीरजिनस्तुति.

जिनवर श्रीमहावीर, इन्द्र सेवा नित सारहिं।
सुरनर किन्नर देव तेहु, मिथ्या मत टारहिं।
श्वतिय कुल जिन जन्म राय सिद्धान्य नंदन।
त्रिश्चला तर अवतार, सिंह पद पाप निकंदन॥
विधिचार संघ सुन देशना, केवल वचन विशाल अति।
जिनप्रभु वंदत सम मावधर, जय जय दीनद्याल मति॥ २८॥
वोहा.

जिन चौवीसी जगतमें, कलपदृक्षसम मान ।।
जे नर पहें निवेकसों, ते पावहिं शिवधान ॥ २९ ॥
इति चतुर्विशतिजिनस्तुतिः ।
अथ विदेहक्षेत्रस्य वर्तमानजिनाविशतिका.
श्रीर्समधरजिनस्तुति छप्पय.
सीमंधर जिनदेव, नगर पुंडरिगिर सोहै ।
वंदहिं सुरनर इन्द्र, देखि त्रिश्चवन मन मोहै ॥

ष्ट्रप रुच्छन प्रभु चरन सरन, सवहीको राखि । तरहु तरहु संसार सत्य, सत यहै जु भाखि ।। श्रेयांन रायकुरु उद्धरन, वर्त्तमान जगदीश जिन ॥ समभावसहित भविजननमहिं, चरण चारु संदेह विन ॥ १॥ श्रीयुगमंबर जिनस्त्रति—कवित.

केवल कलप वृच्छ पूरत है मन इच्छ, प्रतच्छ जिनंद जुगमंधर जुहारिये । दुंदुमि सुद्वार बाजै, सुनत मिथ्यात्व माजै, विराजै जगमें जिनकीरित निहारिये ॥ तिहुं लोक ध्यान धरै नामिलये पा-पहरै, करे सुर किन्नर तिहारी मनुहारिये । भूपति सुदृहराय वि-जया सु तेरी माथ, पाय गज लच्छन जिनेशके निहारिये ॥२॥

श्रीवाहुजिनस्तुति सवैया — द्रुनिला.

प्रभु बाहु सुप्रीव नरेश विता, विजया जननी जगमें जिनकी ! मृगचिन्द विराजत जासुभुजा. नगरी है सुसीमा मली जिनकी।! धुमकेवल ज्ञान प्रकाश जिनेश्वर, जानतु है सबही जिनकी ! गनधार कहै मिव जीव सुनो, तिहुं लोकमें कीराति है जिनकी ॥३॥ श्रीसुबाह जिनस्तृति सवैया.

श्रीस्वामि सुबाहु भवोदिष तारन, पार उतारन निस्तारं । नगर अजोध्या जन्म िकयो, जगमें जिन कीरति विस्तारं ॥ निश्चित्वरु पिता सुनंदा जननी, मरकटलच्छन तिस तारं । सुनरिक्कर देन विद्याधर, करीह वंदना शश्चि तारं ॥ ४॥

श्रीसुनातिनिन्तुति कवित्त.

अलिका जुनाम पाने इन्द्रकी पुरी कहाने,पुंडरिगरि सरमर नाने जो निख्यात है। सहसिकरनघार तेजतें दिपे अपार, धुजापे निरा- जै अंधकारहू रिझात है।। देवसेन राजारात जाकी छवि अद्भुत, देवसेना मातु जाके हरप न मार्त है। श्रीनुजाति स्वामीका प्रणाम, नित्य मच्य करें जाके नामिलये ज्ञ पातक विलात है।। ५।। श्रीस्वयवभूजिनस्कृति संवेषा (माप्रिक)

श्रीस्त्रयं ग्रम्भ श्रिकंछन पति तीनह छोक्के नाथ कहावें।
मित्रभूतभूपिके नदन विजया नगर जिनेशर आयें।।
धन्य सुमगला जिनकी जननी, इन्द्रादिक गुण पार न पार्वे।
भव्यजीव परणाम करत् है, जिनके चरन सदा चित लावें॥ ६॥
श्री अर्थमाननिवादति छप्पय.

ऋपभानन अरर्दत, कीतिराजाके नंदन ।
सुरनरकरिंद प्रणाम, जगतमें जिनकी बंदन ॥
वीरसेनसुतलज्ञय, सिहलच्छन जिन सोई ।
नगर सुसीमा जन्म देखि, यविजनमननमोई ॥
अमलान ज्ञान केवलप्रगट, लोकालोक प्रकाशधर ।
तल चरनकमल वंदनकरत, पापपहार प्रगेहिं पर ॥ ७॥

श्रीअनंतर्नार्थसेव कीजिये अनेक सेव विद्यमान येही देव मस्तक नवाइये । तात जासु संघराय गंगला सुकही माय, नगरी अजोध्याके अनेक गुण गार्थे ।। ध्वजापे विराज गज पेखे पाप जाय मज, त्रिकोटनकी महिमा देखे न अधाइये । तिहु लोकमध्य ईस खातिशे चौतीस लसे, ऐसे जगदीश ' मैया ' मलीमौति-

श्रीअनंतवीर्यजिनस्तुति कवित्त.

श्रीस्र्प्रभिजनस्तृति—सिंशवलोकन छप्पयः स्रुप्रभ अरहंत, ईत करमादिक कीन्हें। कीन्हें निज सम जीव, जीव वहु तार सु दीन्हें॥

ध्याह्ये । ८ ।)

दीन्हें रविषद वास, वास विज्ञें के महि जाकी नार जाको शांत सुनाग, नाग भय माने वाकी नार ताको अनंतवलज्ञानघर, घर भद्रा अवतार जी। जिहंसावधारि सवि सेवही, वहि नरिंद लहिं सुकतिश्री ॥९॥ श्रीविशालनिनरत्ति सवैषा.

नाथ विशाल तात विजयापति, विजयावित जननी जिनकी । धन्य सु देश जहां जिन उपजे, पुंढरिगीर नगरी तिनकी ॥ रुच्छन इंदू वसिह प्रभु पायें, गिन तहां कोन सुरगनकी । सुनिराज कहें मविजीव तरें, सो है महिमा महिमें इनकी ॥१०॥ श्रीवज्ञधरजिनस्तुति कवित्त.

अहो प्रभु पदमस्य राजाके नंदनसु, तेगोई सुजस तिहूंपुर गाइ-यतु है। केई तब ध्यान धरे, केई तब जापकरे, केई चर्णशर्णतरे जीव-पाइयतु है। नगर सुसीमा सिधि ध्वजापे विराजे शंख, मातुसर-स्वतिके आनंद पदायतु है। वज्रधरनाथ साथ शिवपुरी करो किह तुम दास निश्नदीस शीस नाइयतु है। ११।॥

श्रीचन्द्राननजिनस्तुति छप्पय.

चन्द्राननजिनदेव, सेव सुर करहि जासु नित । पदमासन भगवंत, डिगत नहि एक समयाचित ॥ पुंडरिनगरी जनम, मातु पदमावति जाये । पृषठच्छन प्रभुचरण, भविक आनंद जु पाये ॥ जस प्रभेचक आगें चलत, शिति नासंत सुब् सुत बाल्भिक विचरत जहं तहंतहं केतृ सुमिश्चत्य श्रीचन्द्रबाहाजिनस्तुति मात्रिक्किटित

स्थण पद्मरेणुका जननी, नगर विनीता जिनको गीर्च

तीन लोकर्म कीरति जिनकी, चन्द्राबाहु जिन तिनको नांव ।) देवोनंद भूमिपतिके सुत, निश्चिवासर बंदहिं सुर पांव । भरत क्षेत्रते करहि बंदना, ते भविजन पावहिं शिवटांव ॥१३॥ श्रीसुजंगमजिनस्त्रति सवैधा.

महिमा भात महाबलराजा, लच्छन चंद घुजा पर नीको । विजय नग्न युजंगम जिनवर, नाव मलो जगमें जिनहीको ।। गणधर कहें युनो भविलोको, जाप जपो सबही जिनजीको । जास मसाद लहें शिवपारग, वेग मिलें निजस्वाद अमीको॥१४॥ श्रीईश्वरजिनस्तुति मात्रिक कवित्त.

ईश्वरदेव मली यह महिमा, करीह मूल मिथ्यातमनाग्न । जस ज्वाला जननी जगकहिये, मंगलसैन पिता पुनि पास ॥ नगरी जास सुमीमा मनिये, दिनपति चर्ण रहे नित तास । तिनको मावसहित तिन वंदै, एक चित्त निहचै तुम दास ॥१५॥

## श्रीनेमम्भुजिनस्तुति कवित्त,

लच्छन युषम पांय पिता जास नीरराय, सेना पुनि जिनमाय सुंदर सुहावनी । नगरी अजोध्या मली नविनिध आवै चली, इन्द्रपुरी पांय तली लोकमें कहावनी ॥ नेसि प्रभ्र नाथ वानी अम्रत समान मानी तिहूं लोक मध्यजानी दुःखको बहावनी। मविजीव पांयलागै सेवा तुम नित मागै, अवै सिद्धि देहु आगै सुखको लहावनी ॥१६॥

श्रीशिरसेनजिनस्तुति सवैया.

महा घठवंत, वहे सगवंत, सबै विय बंत सुतारनको । पिता अवपाल,मलो तिनमाल लहो। निजलाल उधारनको ॥ पुंडरी सु नासहि रावन पास, कहै तुम दास उवारनको वीरसेन राय मली माजुमाय, तानोप्रभुआय विचारनको॥१७

## श्रीमहामद्रजिनस्तुति, सवैया.

महाभद्र स्वामी तुम नाम लिये, धाँझै सब काम विचारनके। पिता देवराज उमादे माय, मली विजया निसतारनके।। शश्चि सेवै आय लगे, तुम पाय मले जिनसय उधारनके। किरपा करि नाथ गहो हम हाथ, मिलै जिनसाथ तिहारनके॥१८

श्रीदेवजसजिनस्तुति, छप्पय.

जिन श्रीदेवजस स्वामी, पिताश्रवसूत मनिज्ञै । लच्छन स्वास्तिक पांव, नांव तिहुं लोक गुणिज्ञै ॥ पावहि भविजन पार, मात गंगा सुखधारहिं । नगर सुसीमा जन्म आय, मिध्यामित टारहिं ॥ प्रभु देहिं घरम उपदेश नित, सदा वैन अन्नत झरहिं ॥ तिन चरणकमल वंदन करत, पापर्युज पंकति हरहिं ॥१९॥

श्रीअजितवीर्धजिनस्तुति, छप्पय.

वर्तमानाजनदेव पद्म, लच्छन तिन छाजै । आजितवीर्य अरहंत, जगतमें आप विराजै ॥ पद्मारुन भगवंत ध्यान इक निश्चय धारहि आवहि सुरनरबंद, तिन्हें भवसागर तारहि ॥ नगर अजोध्याजनमजिन, मात कननिका स्टायर । तस चरन कमल वंदत'मविक'जै जै जिन आनँद करन॥२०॥

दोहा.

वर्त्तमान वीसी करी, जिनवर वंदन काज ॥ जे नर पढें विवेकसों, ते पावहिं शिवराज ॥ २१ ॥

### समुच्चयवर्त्तमानबीसतीर्थकरकविच -

सीमंधर जुगमंद्र बाहु ओ-सुबाहु संजात स्वयंत्रसु नाव तिहुं पन ध्याइये । ऋषमानन अनंतवीर्य विशालस्त्रम, बजधरनाथके घरण चितलाइये ॥ चंद्रानन चन्द्रबाहु श्रीसुजंगमईश्वर, नेमि-प्रभुवीरसेन विद्यमान पाइये । महामद्र देवजस अजितवीरज भैया, वर्त्तमानवीसको त्रिकाल सीस नाइये ॥ २२ ॥

\* इति वर्षमानजिनविश्वतिका.

# अथ परमात्माकी जयमाला लिख्यते। दोडा.

परम देवं परनाम कर, परमसुगुरु आशाधि । 'परम सुधर्म चितार चित, कहूं माल गुणसाधि ॥ १॥

## चौपाई.

एकि बहा असंखप्रदेश । गुण अनंत चेतनता मेश !!
शक्ति अनंत लसे जिह माहि । जासम और दूसरो नाहि ॥२॥
दर्शन झान रूप व्यवहार । निश्रय सिद्ध समान निहार ॥
नहि करता नहिं किर है कोय। सदा सर्वदा अविचल सोय॥३
लोका लोक झान जो घरें । करहुँ न गरण जनम अवतरे ॥
सु ख अनंत मय जाससुमाव । निरमोही बहु कीने राव॥ १ ॥
कोध मान माया नहिं पास । सहजे बहाँ लोमको नास ॥
गुण थानक मारमना नाहिं। केवल आपु आपुही माहि॥५॥
परका परस रंच नहिं जहां । गुद्ध रुह्म कहावे तहां ॥
आविनाशि अविचल अविकार सो परमातम है निरधार॥६॥

बोहा.

यह निश्रय प्रमात्मा, ताको शुद्ध विचार ॥ जामें पर परसे नहीं, 'भैया' ताहि निहार ॥ ७ ॥

इति परमात्माकी जयमाला ।

अथ तीर्थकरजयमां छ। । दोहा.

श्रीजिनदेव प्रणाम कर, परम पुरुष आराध ॥ कहों सुगुण जयमालिका, पंच करणारिषु साध ॥ १ ॥ पद्धरिछंद.

जयजय सु अनंत चतुष्टनाथ । जयजय प्रभुगोक्ष प्रसिद्ध साथ ॥
जय जय तुम केवल ज्ञान मास । जय जय केवल द्र्शन प्रकाश ॥२॥
जय जय तुम वल जु अनंत जोराजय जय सुख जास न पार ओर ॥
जय जय त्रिभुवन पति तुम जिनंद । जय जय यि कुमद्नि
पूर्ण चंद ॥ ६ ॥ जय जय तम नाभन प्रगट मान । जय जय
जित इंद्रिन तू प्रधान ॥ जय जय चारित्र सु यथा ख्यात ।
जय जय अधिनिश नाभन प्रमात ॥-६ ॥ जय जय तम मोहनिवार वीर । जय जय अरिजीतन परम धीर ॥ जय जय मनम्थमदैन मृगेश । जय जय जम जीतनको रसेश ॥ ५ ॥ जय जय चतुरानन हो प्रतक्ष । जय जय जम जीवन सकल रक्ष ॥
जय जय तुम कोध कपाय जीव। जय जय तुम मान हरचो अजीत॥६
जय जय तुम मायाहरन सूर । जय जय तुम मान हरचो अजीत॥६
जय जय तुम प्रायाहरन सूर । जय जय तुम स्रोमनिवार पूर ॥
जय जय शत इंद्रन वंदनीक । जय जय अरि सकल निकंद

नीकः।। ७ ॥ जय जय जिनवर देवाधिदेव । जय जय तिहुपन भविकरत सेव ॥ जय जय तुम ध्याविहं भविक जीव । जय जय सुख पाविहं ते सदीव ॥ ८ ॥

घता.

ते निजरसरत्ता तज परस्ता, तुम सम निज ध्याविह घटमें ।। ते शिवगित पार्वे बहुर न आवे, वस सिंधुसुखके तटमें ॥ ९ ॥ इति तीर्थंकर जयमान्ना.

## अथ श्रीष्ठनिराज जयमाला । दोडा.

परमदेव परनाम कर, सतगुरु करहुं मणाम ॥
कहुं सुगुण मुनिराजके, महा लिब्धिके धाम ॥ १ ॥
टाल-मुनीद्रवर बंदो मनधर भाव, ए देशी ।
पंच महावत आदरेजी, सनति धरै पुनि पंच ॥
पंचहु इन्द्रिय जीतकेंजी, रहै विना परपंच, मुनीश्वरः ॥ २ ॥
पट आवश्यक नित करैजी, जीव दया मितपाल ॥
सोवें पश्चिम रथनमेंजी शुद्ध भूमि लघुकाल, मुनीश्वरः ॥ ३ ॥
सावें पश्चिम रथनमेंजी शुद्ध भूमि लघुकाल, मुनीश्वरः ॥ ३ ॥
सावें पश्चिम रथनमेंजी, एकहि वेर अहार, मुनीश्वरः ॥ ४॥
श्वर है लघु मोजन करेजी, तजै दंतवन काज ॥
ये पालं निरदोपसोंजी, सो किहये ऋषिराज, मुनीश्वरः ॥ ५ ॥
दोप लगे प्रायश्वित करैजी, धरै सुआतम ध्यान ॥
सोवें नित परिणामको जी, सो संयम परवान, मुनीश्वरः ॥ ६ ॥

दोष छियालीस टालकें जी, लेनहिं ग्रुद्ध आहार ॥ श्रावकको कुल जानकेजी, जल अच्चें तिहुँचार, मुनीश्वर०॥७॥ महा तपस्या वत करेजी सहै परीसह घोर ॥ वीस दोय बहु भेदसोंजी, काय कसै आतिजोर, मुनीश्वर०॥८॥ निर्मल कर निज आतमाजी, चढें श्रेणि ग्रुष ध्यान । 'भैया' ते निहचें सहीजी, पावहिं पद निर्वान, मुनीश्वर०॥९॥ दोहा-

ं यह श्रीमुनिगुणमालिका, जो पहिरे उरमाहि ॥ तिनको शिवसंपति मिलै, जनममरनमय न हिं॥ १०॥ . . . इति मुनिश्वर जयमाला.

. अथ अहिक्षिति पार्थनाथजिनस्तुति. दोहा.

अश्वसेन अंगज विभन्न, बामाके कुलचंद॥ तिहँ केवल कल्याण भवि, पूजिये पार्श्वजिनंद॥ १॥

पुजिये पास जिनंद भविजन, नगर श्रीअहिछत्तये।
जिहुँ थान प्रश्चेज् ध्यान धरिये, आत्मरस महँ रत्तये॥
उपसर्ग कमठ अज्ञान कीन्हों, कोधसों आभिनत्तये।
बहु बाघ सिंह पिशाच व्यंतर. गजादिक मदमत्त्रथे॥ २॥
कोऊ रंडमाला पहरि कंठहि, अगनि जाल मुकंत्तये।
महाकाल रूप त्रिकाल स्रिति, सय दिखावत गत्तये॥
महि वर्ष वर्षा कूर थाक्यो, स्व समुद्रहिं पत्तये।
पुजिये पास जिनंद भविजन, नगर श्री अहिछत्तये॥३॥

धरणीन्द्र औ परमावती तहँ, आय जिन सेवंतये ।
सुअनंत वल जुत आप राजत, मेरु ज्यों अचलत्तये ।
किर कर्म चार विनाश ताछिन, लक्षो केवल तत्तये ।
पूजिये गास जिनंद मविजन, नगर श्री अहिछत्तये ॥ ४ ॥
शत इंद्र मिल कल्याण पूजा, आय विविध रचत्तये ।
तिहं काजते यह सूमि महिमा, जगतमें प्रगटत्तये ॥
भवि जात्रि आवें जिनहि ध्यावें, निजातम सर्दहत्तये ॥
पुजिये पास जिनंद भविजन, नगर श्रीअहिछित्त्ये ॥ ५ ॥
वोहा.

सावधान मन राखिकें, वे जिनगुण गायंत ।।
संपति सुख तिनको सदा, गनत न आवे अंत ॥ ०॥
सत्रहसी इकतीसकी, सुदी दक्षमी गुरुवार ॥
कार्तिकमास सुहावनो, पूजे पार्श्वकृमार ॥ ७ ॥
इति श्रीअहिक्षितिपार्श्वनाश्वनस्तित.

## अथ शिक्षा छंद.

दोहा.

देह सनेह कहा करे, देह मरन को हेत ॥ उत्तम नरमवपायकें, मूट अचेतन चेत ॥ १ ॥

#### मरहठा छंद.

हे मूट अचेतन कछुइक चेतो, आखिर जगमें मरना है। नरदेही पाई, पूर्व कमाई, विसर्तों मी फिर टरना है०॥ टेक॥ २॥ क्यों घर्ष विमारो, पापचितारो, इन बावन क्या वरना है॥ जो भूप कहाये. हुकुम चलाये, तो भी क्या ले करना है. हे मूट॥ ३॥ धन यौवन आये, रह अरुझाये, सो संघ्याका बरना है ॥
विपयारस रातो, रहे सुमातो, अंतअगनिमें जरना है, हेमूढ० ॥ ४ ॥
कैदिनको जीवो, विषेरस पीवो, बहुरि नरकमें परना है ॥
कैसी कल्ल करनी, तैसी मरनी, बुरे फैलसों डरना है ॥ हेमूढ०॥५॥
छिन छिन तन छीजै, आयु न धीजै अंजुलि जल ज्यें। झरनाहै॥
जमकी असवारी, रहेतयारी, तिनसों निश्चित लरना है, हेमूढ०॥६॥
कै मो फिर आयो, अंत न पायो, जन्म जरा दुख मरना है॥
क्या देख अलाने, मरम बिरानें, यह स्वपनेका छरना है, मूढ०॥७॥
दुरगतिको परिबो, दुखको मरिबो, काल अनंतहु सरना है॥
परसों हित माने, मूढ न जाने, यह तम नाहिं उबरना है, हेमूढ०॥८॥
मिथ्यामत लीन्हें, आप न चीन्हें कमें कलंकन हरना है॥
जिनदेव चितारो आयु निहारो, जिनसों जीव उधरनाहै, हेमूढ०॥९
होहा,

जनम मरनतें नाथ क्यों, जीव चतुर्गति माहि ॥
पंचिम गति पाई नहीं, जो महिमा निजमाहि ॥ १० ॥
निज स्वभावके प्रगटतें, प्रगट भये सब दवे ॥
जनम मरन दुख त्यागकें, जानन लागी सर्व ॥ ११ ॥
भीयां महिमा ज्ञानकीं, कहै कहां लों कीय ॥
के जानै जिन केवलीं, के समद्यी होय ॥ १२ ॥

इतिशिक्षाव्छी |

अथ परमार्थपदपंकिः

१। रंग मैरों.

या देहीको शुचि कहाकीजे, जासों धोहये सोईपै छीजे, या

देहीको ०। टेक॥ जो जो घोईये सो सो भरी, देखहु दृष्टि विचारके एरी, या देहीको०॥ २॥ दशों द्वार निश्चितासर बहनी, कोटि जतन किये थिर नीई रहनी, या देहीको०॥ २॥ तत्त्व यहै आतम रसपींजे, परगुण त्याम जलंजलि दींजे, या देहीको०॥४॥

### २ राग देव गंघार।

अव में छाखो पर जंजाल, अब मैं॰ देक। लग्यो अनादि मोह भ्रम मारी, तज्यो ताहि तस्काल अवमैं॰॥१ आतम रस चारुयो में अदभुत, पायो परमद्याल, अवभैं० २॥ सिद्ध समान गुद्ध गुण रावत, सोमह्मप सुनिवाल, अवभैं०॥२॥

### ३ । राग विलावल ।

या घटभे परमातमा चिन्मृरति भइया ॥
ताहि विलोकि सुदृष्टिमां पंडित परखया, या घटमें ० ॥१॥
ज्ञान स्वरूप सुधामयी, मवसिधु तरैया ॥
तिहूं लोकमें प्रगट है, जाकी ठक्करैया, या घटमें ० ॥ २ ॥
आप तरे तारें परहिं, जसें जल नहया ॥
केवल शुद्ध स्वमाव है, समुक्तं समुद्रीया, या घटमें ॥ ३ ॥
देव यह गुरु है वह, शिव वह वसहया ॥
विभुवन मुकुट चेह सदा, चता चित्तवह्या, या घटमें ॥शा

### ८ । पुनः राग विलावल.

नरदेही वहु पुण्यसीं, चेतन तें पाई ॥ ताहि ममावत बाबरे, यह कीन बढाई, नरदेही० ॥ १ ॥ जय तप संयम नेप बत, कीर लेड्डरे माई ॥ फिर नेरिसे दुर्लेष गदा, यह गति ठकुगई, नरदेही ॥ २ ॥

#### ५ । राग रामकली,

अरे तें जु यह जन्म गमायोरे, अरे नैं॰ टेक ।
पूर्व पुष्य किये कहूं अतिही, तार्ते नरभव पायोरे ॥
देव घरम गुरु ग्रंथ न परखे, भटकिभटकि भरमायोरे अरे॰॥ १
किर तोको मिलियो यह दुर्लभ, दङ दशन्ते बतायोरे ॥
जो चेते तो चेतरे 'भया' तोको कहि सम्रहायोरे अरे॰॥ २॥

### ६ । पुनः राग रामकली.

जीयको मोह महादुखदाई, जीयको० टेक ॥
याल अनादि जीति जिँह राख्या, ग्रिक्त अनंत लिपाई ॥
क्रम क्रम करके नरभव पायो, तऊन तजत लराई. जीयको०।१
मात तात सुत वन्धव वनिता, अरु परवार वहाईतिनमों प्रीति करे निश्चिवामर, जानत सब ठकुराई जीयको०॥२
चहुं गति जनममरनके बहुदुख, अरु बहु कष्ट सहाई ॥
संकट सहत तऊ निह चेतत, अममिदिरा अति पाई जीयको०॥३॥
इह विन तजे परम पद नाहीं, यों जिनदेव बताई ॥
तातें मोह त्याग लै भह्या, ज्यों प्रगटे ठकुराई, जीयको०॥४॥

### ७ । राग काफी.

जाको मन लागो निजरूपिंह, ताहि और क्यों माने। ध्यों अट्ट धन लहे रंक कहुं, और न काहु दिखाने॥१॥ गुण अनंत प्रगटे जिहं थानक, तापटतर को आने॥ इहिनिधि हंस सकल सुलसागर, आधुहि आप लखाने॥२॥

<sup>(</sup>१) मनुष्यमवकी दुर्छमतादिखानेके छिये जिनमतमें दश दृष्टा-न्तावक्षपकथाये हैं उनके द्वारा ।

### ८ | राग सारंग.

जगतगुरु कवानेज आतम घ्याऊं जगत॰ टेक ॥
नग्नदिगंबरग्रुद्राधारिकैं कर निज आतम ध्याऊं॥
ऐसी लिघ होई कर मोको, हों बा छिनको पाऊं, जगत॰॥१॥
कर घर त्याग होऊं वनवासी, परम पुरुष को लाऊं॥

रहीं अडोल जोड पदमासन, करम कलंक खपाऊं, जगतः॥॥

केवल ज्ञान प्रगट कर अपनों, लेकालोक लखाऊं ॥ जन्म जरा दुख देग जलांजलि, हों कर सिद्ध कहाऊँ, जगत०॥२॥

सुख अनंत विलसों तिहँ थानक, काल अनंत गमाऊं ॥ ''मानैसिंह ''महिमा निज प्रगटै, बहुर न भवमें आऊं, जगत०॥

९ । राग घमाल गौडी.

गौडीप्रश्च पारस पूजिये हो, मनधर परम सनेह, गौडी॰ टेक । सकल करम भय भंजनो हो, पूरै बंछित आज्ञ। तास नाम नित्र लीजिये हो दिन दिन लीला विलास, गौडी॰ ॥ र॥

केनलपद महिमा लखो हो, धरहु सुधिरता ध्यान ॥ ज्ञानमाहि उर आनिये हो, इहिनिधि श्रीभगवान, गौडी १ ॥२॥

ज्ञानमाहि उर आनिये हो, इहिविधि श्रीभगवान, गोडी व विश्वा और सकले विकलप तजो हो, राखहु प्रभुसों प्रीति॥

आप सरवर ए करें हो, यहै जिनंदकी रीति, गौदी, ॥ ४ ॥

जाके बदन विलोकते हो, नाशौ दूर मिध्यात, ॥ ताहि नमहुं नित भावसों हो, पास जगत विख्यात, गौडी०॥५

१०। पुनः

कहा परदेशीको पतियारो, कहा-टेक०। मनमाने तब चलै पंथको, सांज गिनै न सकारो। सबै कुटंब छॉड इतही पुनि, त्याग चलै तन प्यारो, कहा०॥१॥

<sup>(</sup>१) मानसिंह भैया भगवतीदासजीका परम मित्र था।

द्र दिसावर चलत आपही, कोऊ न राखन हारो। कोऊ शीति करो किन कोटिक, अंत होयगो न्यारो, कहा ।।।।। धनसों राचि धरमसों भूछत, झुछत मोहमझारो । इहि विधी काल अनंत गमायो, पायो नहि मवपारो, कहाणा र॥ सांचे सुखसों विग्रुख होत है. अम मदिरा मतवारो । चेतह चेत सुनहरे महया, आपही आप संभारो, कहा ।। ४ ।।

११ । प्रनः

ते गीहले भाई ते गहिले, जैगराते अवके पहिले। आपा पर जिहूँ भेद न जान्यो, ते बूढे भवअमबहले, ते गहले॥१॥ धन धन करत फिरत निश्चितासर, तिनको जनम गयो अहले। अमर्मे मगन लगन पुदगलसों, ते नर भवसागर टहले, ते गहले॥२॥ कोध मान माया मद माते, विषयनके रस माहि रले। 'भैया' चेत चतुर कछ अवकें, नहि तो नरक निगोद हिले, ते ग०।३ १२ । राग केदारो.

छांडिदे अभिमान जियरे छांडिदे ।। टेक-कानो तू अरु कौन तेरे, सबही है महिमान ॥ देख राजा रंक को ऊ, थिर नहीं यह थान, जियरे॰ ॥ १ ॥ जगत देखत ते।रि चलबो, तुमी देखत आन ।। घरी पलकी खबर नाहीं, कहां होय विहान, जियरे० ॥ २ ॥ त्याग क्रोधरु लोम माया, मोइ मदिरापान ॥ राग दोषहिं टार अन्तर, दर कर अज्ञान, जियरे । । ३ ॥ भायो सुरपुर देव कबहूं, कबहुं नरक निदान । इम कर्भवश बहु नाच नाचे, मैया आप पिछान, जियरे ा। ४॥

१ बावले. २ राचे.

### १३। राग सोरठ.

अरे सुन जिनका सनकी बतियाँ, जातें होय परम सुलि छितियां, अरे॰टेक। निजपर मेद करहु दिन रितयां, ज्यें। प्रगः टिह शिवशकित अनंतियां, अरे॰॥ १॥ सुस्त अनंत सब होय निकित्यां, सिटिह सकन मच अपकी घितयां. अरे॰॥ १॥ परम ज्योति प्रगट परमतियां, 'मैया' निजपद गहु निज मित्यां, अरे॰॥ १॥

### १४। राग कान्हरो.

देखो मेरी सखीये आज चेतन घर आवै ॥ काल अनादि फिरचो परवशही, अब निज सुधि चितानै, दे०॥१॥ जनमजनमके पाप किये जे, ते छिन माहि वहावै ॥ श्रीजिनआज्ञा शिरपर घरतो, परमानंद गुण गानै, देखो० ॥ २॥ देत जलांज्रली जगत फिरनको ऐसी जुगति बनानै ॥ विलसै सुख निज परम अखंदित, मैया सब मनमौन, देखो ॥३॥

१५ । राग केदारो.

कैसें देऊं करमन दोप कैसें॰ ॥ टेक ॥

मगन है है आप कीने, गहे रागर दोष ॥
विषयों के रस आप भ्रूट्यो, पापसों तन पोस, कैसें॰ ॥ १ ॥
देवधर्म गुरु करी निंदा, मिथ्या मदके जीस ॥
फल उदे मई नरकपदवी, मजीगे के कीस, कैसें॰ ॥ २ ॥
किये आपसु वने श्रुगते, अब कहा अफसोस ।
दुिस्ति तो बद्दु काल बीते, लहीं न सुख चल ओस, कैसें॰॥३॥

क्रोध मानक लोग माया, मरचो तन घट ठोस ॥ चेत चेतन पाय नरमव, मुकति पंथ सुघोष, कैसें०॥ ४॥

१६ । राग केदारो.

कहो परसों प्रीति कीन्हीं, कहा गुण तुम जान। चतुर चेतन चितविचारो, कहहुँ प्रीन पहिचान॥१॥ बे अचेतन तुम सुचेतन, देखि दृष्टि विनान। परहिं त्याम स्वरूप गहिये, यहै, बात ममान॥२॥

१७ । राग अडानो.

रे मन ऐसा है जिनधर्म, रे मन० टेक ॥ जाके दरस सरस सुख उपजत, मिटत सकल भव मर्म ॥ शुद्धस्वरूप सहज गुणसागर, जानत सबको मर्म, रे मन० ॥१॥ ज्ञान दरस चारित कर राजत, परसत नाहीं कर्म ॥ निश्चय ध्यान घरो वा प्रस्तुको, ज्यों प्रगटै पद पर्म, रे मन०॥ २ ॥

१८ । दोहा (विहास.)

श्रीजिन चरणांत्रज्ञ प्रते, वंदत्त मिव घर भाव । केवल पद अवलंबि निज, करत मगत व्यवसाव ॥ १॥ स्वर्ग मृत्यु पाताल में श्रीः जिनाचेंच अन्य ॥ तिहुँ प्रति वंदत मिवक नित, मावसहित'शिवरूप ॥ २॥ १९॥ राग अहानो.

मिविक तुम बंद हु मनधर भाव, जिन प्रतिमा जिनवरसी कहिये, म०। जाके दरस परमपद प्रापति, अरु अनंत शिवसुख लहिये, मिविक ॥१ निज स्वभाव निरमल हैं निरखत, करम सकल अरि घट दहिये॥ सिद्ध समान प्रगट इह थानक, निरख निरख छवि उर गहिये, म,२॥ अर कर्म दल मंज प्रगट महे चिनमूरति मनु बन रहिये। इिंदि स्वभाव अपनो पद निरखहु, जो अजरामर पद चहिये, भविक १ त्रिभ्रवन माहि अकृत्रिम कृत्रिम, बंदन नितप्रति निरवहिये । महा पुण्यसंयोग मिलत है, भइयः जिन प्रतिमा सरदहिये, भविक०

### २० । पुनः

हो चेतन तो मति कौन हरी, चेतन० टेक ॥ के हैं गयो मिथ्यामात सुरख, कै कहुं कुमति घरी ॥ के कहुं लोम लग्यो तोहि नीको, के विष प्रीति करी, हो चे ॰ ॥ १ के कहुं राग मिल्यो हितकारी, रीति न सम्रक्षि परी ॥ अब हैं चेत परमपद अपनो, सीख सुधार खरा, होचे० ॥ २

#### २१ | पुनः

हो चेतन वे दुःख विसरि गये ॥ टेक ॥ परे नरकमें संकट सहते, अब महाराज भये । ध्री सेज सर्वे तन वेदत, रोग एकत्र ठये॥ हो चे० ॥ १॥ करत प्रकार परम पद पावत, कर मन आनंदये। कहं शीत कहं उप्ण महासुवि, सागर आयु लये, हो चे॰ ॥२॥

#### २२ ! राग मारू.

जो जो देख्या बीतरामने सो सो होसी बीरारे। विन देख्यो होसी नहिं क्योंही, काहे होत अधीरा रे ॥१॥ समया एक वढ़ निहं घटसी, जो सुख दुखकी पीरा रे। तृ क्यों सोच कर मन कुड़ो, होय बज्ज ज्यों हीरा रे ॥२॥ सम न तीर कमान बान कहुं, मार सके नहिं मीरा रे। नुं सम्हारि पौरुष वल अपनो, सुख अनंत तो नीरा रे ॥रे निश्रय ध्यान धरहु वा प्रश्नको, जो टारै भव मीरा रे । 'भैया' चेत घ/म निज अपनो, जो तारै भव नीरा रे ॥६॥

### २३ । राग घनाश्री ।

जिनवाणी को को नहिं तारे, जिन ।। टेक ॥
पिथ्यादृष्टी जगत निवासी, लहि समिकत निज काज सुपारे ।
गीतम आदिक श्रुविके पाठी, सुनत शब्द अघ सकल निवारे जिन ।
परदेशी राजा छिन बादी, मेद सुतन्त मनम सब टारे ।
पंचमहात्रत घर तू भैया 'सुक्तिपंथ सुनिराज सिधारे, जिन ॥२॥

#### २४ । पुनः ।

जिनवाणी सुनि सुरत संभारे जिन० ॥ टेक ॥
सम्यग्दर्श भवननिवासी, गह वृत केवल तन्त्व निहारे, जिन० ॥१॥
मये धरणेन्द्र पदमावति पलमें, जुगलनाग प्रमु पास उवारे ॥
बाह्वाल बहुमान घरत है, सुनत बचन श्चिव सुख अवधारे, जिना।२
गणधर सबै प्रथम धुनि सुनिके, दुविच परिग्रह संग निवारे ॥
गजसुकुमाल वरस वसुहीके, दिक्षाग्रहत करम सब टारे, जिन०॥३॥
भेच जुँवर श्रेणिकको नंदन, वीरवचन निजभवहिं चितारे ॥
और हु जीव तरे जे भैथा, ते जिनवचन सबै उपगारे, जिन०॥४॥

#### २५ १ पुनः ।

चेतन परे मोह वश आय, चेतन ॥ टेक ॥ मानत नाहि कहूं ममुझायो, विषयन रहे छुमाय ॥ नरक निगोद अमन बहु कीन्ही, सो दुख कह्यों न जाय, चेतन०,१॥ नरभव पाय धरम नहिं पायो, आगेको न उपाय ॥ जैसें डारि उदिथि चिंतामणि, मूरख फिर पछर्ताय, चेतन०॥२॥ ्तगुरु वचन धारिले अनके, जातें मोह निलाय !! तर प्रगटे आतम रक्ष मेंशा सो निश्चय ठहराय, चेतन० ॥ ३ ॥ ॥ इनि परमार्थ पद्वंकि ॥

अथ गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर,

कहुं दिन्यध्वनि शिष्य सुनि, आयो गुरुके पास ॥ पूज्य सुनह इक बीनती, अचरजकी अरदास ॥ १ ॥ आज अचंभी में सुनों, एक नगरके बीच ॥ राजा रिपुमें छिप रह्यो, राग करें सब नीच ॥२॥ नीचसु राज्य करे जहां, तहां भूप बळहीन ॥ अपना जोर चलै नहीं, उनहीं के आधीन ॥ ३ ॥ वे याको माने नहीं, यह वासों रसलीन ॥ सचर कोडाकोडिलों, बंदीखानें दीन ॥ ४ ॥ वंदीवान समान नृप, कर राख्यो उहि ठौर '। वाको जोर चलै नहीं उनहीं के धिरमीर ॥ ५ । ये जो आजा देत हैं, सोइ करें यह काम !! आप न जानें भूप में, ऐसो है चित आम ॥ ६ ॥ उनकी चेरीसों रचे, तिज निज नारि निधान ॥ कही स्वामि सो कौन वह, जिनको ऐसो ज्ञान ॥॥। कीन देश राजा कवन, को रिधु को कुछ नारि ॥ को दासी कहु कुपाकर, याको सेद विचारि ॥ ८॥ गुरुख्याच.

गुरु बोलै समिकत बिना, कोछ पावै नाहि॥

• सर्वे ऋदि इक ठोर है, काया नगरीमाहि॥ ९॥

काया नगरी जीव तृप, अष्ट कर्म अति जीर ॥
भाव अज्ञानदासी रने, परे विषयकी और ॥१०॥
विषयनुद्धि जहां है नहीं, तहां सुमितकी चाह ॥
जो सुमिती सो कुल त्रिया, हिंह याको निरवाह ॥११
आप पराये वश परे, आपा हारचो खोय ॥
अप जाप आपु न जानहीं, कहो आपु नयों होय ॥१२॥
आप न जाने आपको, कान बतावनहार ॥
वर्शहें शिष्य समिकत लहो, जान्यों सबहि विचारः॥
हिंह गुरु शिष्य चतुर्दशी, सुनहु सबै मनलाय ॥ १४॥
कहें दास मगवंतको, समताके घर आय ॥ १४॥

इति गुरुशिष्यचतुर्दशी.

## अथ मिथ्यात्वविध्वंसनचतुर्दशी

छटाय.

वन्दहुं ऋषम जिनेन्द्र, अजित संभव अभिनन्दन ।
सुमति सु पद्म सुपार्थ, बहुरि चन्द्रप्रम वंदन ॥
सुविधि शीतल श्रेयांश, वासुप्जिहिं सुखदायक ।
विभल अनंत रु धर्म, शान्ति कुंथ जु शिवनायक ॥
अर मल सुनसुनत नमत, पाप पुंज पंकति हरिय ।
निम नेम पार्थ जिन वीर कहं, भवित्रिकाल वंदन करिया। १॥
कित्त मनहर.

मिध्या गढ मेद मयो अन्धकारनाश गयो, सम्यक प्रकाश-लयो, झानकला मासी है। अणुत्रत मान धरें महाष्ट्रत अंगी करें श्रेणीधारा चढे नेई प्रदृत निवासी है।। मोहको पसारो डीए धातियासु कर्म टारि, लोकालोकको निहारि मयो सुखरासी है। सर्वही विनाश कर्म, सयो महादेव पर्म, वंदै मन्य ताहि नित लोक अंश्रवासी है॥ र ॥

नेक्क राग द्वेष जीत मये वीतराग तुम, तिनलोक पूज्यपद येहि त्याग पायो है। यह तो अन्द्री वात तुम ही बताय देहु, जानी हम अवहीं सुचित्त ललचायो है। तिनक हू कष्ट नाहिं पाइये अनन्त सुख, अपने सहजमाहिं आप ठहरायो है। यामें कहा लागत है,परसं-ग त्यागतही, जारि दीजे अम सुद्ध आपही कहा यो है। ३॥

वीतराग देव सो तो बसत विदेहक्षेत्र, सिद्ध जो कहावै शिव लोकमध्य लहिये। आचारज उवझाय दुहीमें न कोऊ यहाँ, साधु जो बताये सो तो दक्षिणमें कहिये।। आवक पुनीत सोऊ विद्यमान यहाँ नाहि, सम्यक्के संत कोऊ जीव सरदहिये॥ शास्त्रकी गरधा तामें बुद्धि अति तुच्छ रही पंचम समेमें कहो कैसे पंथ गहिये॥ ३॥

त्ही वीतराग देव राग द्वेप टारि देख, त्ही तो कहावै सिद्ध अष्ट कर्म नासतें। तृही तो आचारज है आचरे जु पंचाचार, तृही उ-वहाय जिनवाणीके प्रकाशतें॥ परको ममस्व त्याग तृही है सो ऋषि गय, श्रावक पुनीत ब्रत एकादश भासते। सम्यक स्वभाव तेरो शाः स्र पुनि तेरी वाणी, तृही मैथा ज्ञानी निज रूपके निवासतें॥४॥

मात्रिक संवैया.

आलसं कहै उद्यम जिन ठानों, सोवहु सदन पिछोरी तान। काहे रैन दिना शठ घावत, लिख्यो ललाट मिलै सोह आन॥ आवत जात मरे जिय केतक, एसेही मेद हिये पहिचान। तातें इवन्तमहो उरअन्तर, सीख यहै घरिये सुख रान॥ ५॥ उद्यम कहै अरे शठ आलस, त् सरबर क्यों करै हमारि ! हम मिथ्यात तर्जे गहें सम्यक, जो निजरूप महा हितकारि ॥ श्रावक धर्म इकादश मेंदसों, श्री मुनिपंथ महावत धारि । चढ गुण थान विलोक क्षेय सब, त्यागहिं कर्म वरें शिवनारि॥६॥

#### कवित्त मनहरन.

मिध्याभाव नाज होय तव ज्ञान भाम होय, मिध्याके मिला-पसों अञ्चद्धता अनादिकी। मिध्याके सँयोग सेनी मोक्षको वि-योग रहै मिध्याके वियोग बात जाने मरजादिकी॥ मिध्याकी मगनतासों संकट अनेक सह, मिध्याके मिटाय मन माँविर ले बादिकी। ऐसी मिध्या रीतिकी प्रनीतिको निवार संत करै निज प्रगट शक्ति तोर कमीदिकी॥ ७॥

मोहके निवार राग हेपहू निवार जाहि, राग हेप टारें मोह नेक हू न पाइये। कर्मकी उपाधिके निवारिवेको पेंच यहै, जडके उखारें दृश्व कैसे ठहराइये।। डार पात फल फूल सबै कुम्हलाय जाय, कर्मनके दृश्वनको ऐसे के नसाइये। तबै होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप, विलंध अनन्त सुख सिद्धमें कहाइये।। ८॥

जम चिदानंद निज रूपको संमार देखे, कीन हम कौन कर्म कहांको मिलाप है। रागद्वेप अमने अनादिके अमाये हमें, तार्तेहम भूल परे लाग्यो पुण्य पाप है।। रागद्वेप अम ये सुभाव तो हमारे नाहि, हम तो अनंत ज्ञान, भानसो प्रताप है। जैसो थिव खेत बसे तैसो बद्धा सहां लसे, तिहूं काल शुद्ध रूप 'मैय।' निज आप है। ९॥

जीव तो अंकेलो है त्रिकाल तीनोंलोकमध्य, ज्ञान पुंज प्राण

जाके चेतना सुभाव हैं। असंख्यात परदेश पूरित प्रमान बन्यो, अपनें सहज माहिं आप ठहराव है। राग द्वेष मोह तो सुभाव में न याके कहूं, यह तो विमान पर संगति मिलाव है। आतम सुभावसों विभावसों अवीत सदा, चिदानन्द चेतवेकी ऐसे में उपाव है। १०॥

राग द्वेष अम साव लग्यो है अनादिहांको, जाके परसाद परमावनि बहतु है। वंधत अनेक कम्में इनको निमित्त पाय, तिनहींके फल सब यह पे सहतु है। चहुंगति चौरासीमें जनम जराके दु:ख, मरन मिथ्यात मान यह तो लहतु है। याही क्रम काल तो अनन्त बीत गयो तहां, अजहुंलों चिदानंद चेतो न चहतु है। ११॥

मिथ्या मान जालों तोलों श्रमसों न नातो दूरै, मिथ्यामान जीलों तीलों कर्म सों न छूटिये। मिथ्यामान जोलों तीलों सम्यक न ज्ञान होय, मिथ्या मान जीलों तोलों अरि नाहिं क्टिये ॥ मिथ्या मान जीलों तौलों मोक्षको अभाव रहे, मिथ्या मान जीलों तौलों परसंग ज्िटये। मिथ्याको निनाश होत प्रगटै प्र-काश जीत, स्वीं मोक्ष पंथ स्वै नेक्क न अहुटिये॥ १२॥

छण्य,

उत्तर्ध मंघ अघ लोक, तासुमें एक तिहूं पन । किसिहि न कोउ सहाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन ॥ जो पूरव कृत कर्म मान, निज आप बंघ किय । सो दुख सुख द्रयहरूप, आय दृहि थान उदय दिय ॥ तिहि मध्य न कोऊ रख सकति, यथा कर्म विलसंत तिम। सव जगत जीव जगमें फिरत ज्ञानवंत माषत इम ॥ १३॥ दोहा.

मैया सुख सागर परखि, निराक्ष ज्योति निजचन्द । मिथ्या नाभन चतुर्दशि, पढत बढत आनन्द ॥ १४ ॥ इति मिथ्यातविध्वंसनचतुर्दशी ।

## अथ जिनगुणमाला लिख्यते. वोहा.

तीर्थकर त्रिश्चवन तिलक, तारक तरन जिनंद ॥ तास चरन वंदन करों, मनघर परमानंद ॥ १ ॥ गुण छीयालिस संयुगत, दोष अठारह नाश ॥ वे लक्षण जा देवमें, नित प्रति वंदों तास ॥ २ ॥ चीपाई.

द्य गुण जास जनमतें होय। प्रस्वेदादिक दोष न कीय।
निर्मलता मलरहित घरीर। उज्बल रुधिर वरण जिम खीर॥१॥
वज वृषम नाराच प्रमान! सम स चतुर मंस्थान बखान ॥
शोभन रूप महा दुतिवन्त। परम सुगन्थ घरीर वसंत॥ ॥
सहस अठोत्तर लच्छन जास। बल अनंत वपु दीखे तास॥
हितमित वचन सुवासे झरें। तास चरन मिन वंदन करें।।५॥
दश गुण केवल होत प्रकाश। परम सुभिक्ष चहूं दिश मास॥
दश गुण केवल होत प्रकाश। परम सुभिक्ष चहूं दिश मास॥
दशसों जोजन मान प्रमान। चलत गगनमें श्रीमगवान॥ ६॥
वपुतें प्राणि घात निर्दे होय। आहारादिक किया न कोय॥
सन उपसर्ग परम सुखकार। चहूं दिश आनन दीखिंह चार॥७॥
सन विद्या स्वामी जग वीर। छाया विजेत जासु शरीर॥
नख अरु केश बढें नहिं कहीं। नेत्र पलक यल लागे नहीं॥ ८॥

चौदह गुण देवन कृत होय । सर्व मागधी भाषा सोय ।।
मैत्री भाव जीव सब धरें । सर्वकाल तरु फूल न फरें ।। ९ ॥
दर्पणवत निर्मल हैं मही । समवशरण जिन आगम कही ॥
शुद्ध गंध दक्षिण चल पौज । सर्व जीव आनंद अनुमीन ।। १० ॥
धृलिरु कंटक वर्जित भूमि । गंधोडक बरपत है झ्मि ॥
पन्न उपरि नित चलत जिनेश । सर्व नाज उपलाह चहुं देश ॥११॥
धर्म चक्र जिन आगें चलें । मंगल अष्ट पाप तम दलें ॥ १२ ॥
धर्म चक्र जिन आगें चलें । मंगल अष्ट पाप तम दलें ॥ १२ ॥
प्राति हार्थ्य चस्र आनंदकंद । इस्र अशोक हरे दुख दंद ॥
प्रहुप दृष्टि शिव सुखदातार । दिन्य ध्वनि जिन जै जैकार ॥१३ चौसठ चवर दर्श चहुं और । सेवहिं इंद्र मेच जिम मोर ॥
सिंहासन शोभन दुतिवंत । मामंडल छवि अधिक दिपंत ॥
वैदी माहिं अधिक दुति धरे । दुंदुभि जरा मरण दुख हरे ॥
वीन छत्र त्रिभ्रवन जयकार । समवश्ररणको यह अधिकार ॥१५

ज्ञान अनेत मय आतमा, दर्शन जासु अनंत ॥ सुख अरु वीर्थ अनंत वरु, सी-वंदों मगनंत ॥ १६ ॥ इन छचालीसन गुणसहित, वर्त्तमान जिनदेव ॥ दोप अठारह नाशते करहिं भविक नितसेव ॥ १७ ॥ चौपाई.

क्षुघा त्रिपा न भयाकुलजास। जनम न भरन जरादिक नाश्च॥ इन्द्रीविपय विषाद न होय। विस्मय आठ मदहि नहिं कोय।१८ रागरु दोष मोह नहि रंच। चिंता श्रम निद्रा नहिं पंच॥ रागे विना पर स्वेद न दीस। इन दूपन विन है जगदीश॥१९॥

#### दोहा.

गुण अनन्त भगवन्तके, निहचै रूप बखान ॥
ये किह्में व्यवहारके, भविक, लेहु उर आन ॥ २०॥
भिया ' निजपद निरखतैं, दुविधा रहे न कीय॥
श्रीजिनगुणकी मालिका, पर्दे परम सुख होय॥ २१॥
इति श्रीजिनगुणमालिका.

## अथ सिज्झांय लिख्यते.

कारला छंद.

जह कर्मके वंश, सो अंश नहिं लसे, सिद्ध सम आतमा ब्रह्म ज्ञानी।।
मोह मिध्यात्वमद, पान द्र्रहिं नशे, राग अस्ट्रेवह जास थानी।।
नहिं कोध नहिंमान थानभासे कहूं,माय नहिं लोग जह द्रदीखे चहूं
प्रकृति परद्रव्यकी सर्व मानी, मली सिद्ध समआतमा ब्रह्म ज्ञानी॥ २
जामें ज्ञान अरु दर्श चारित गुणराजही, शकति अनंत सबै
धुवछाजही ॥ परम पद पेख निजरीजधानी, सिद्ध समआतमा
ब्रह्म ज्ञानी॥ ३॥ अलीत अनागत वर्षमानहिं जिते, दरव गुण
परजय सर्व मासहिं तिते॥ शुद्ध नय।सिद्ध जिम जानिप्रानी,
सिद्ध सम आतमा ब्रह्म ज्ञानी॥ ४॥

#### अध पंचपरमेष्टिनमस्कार।

दोहा.

प्रातसमय श्रीपंच पद वंदन की जे निच ॥ माव जगति उर आनिकै, निश्चय कर निजचिच ॥ १॥ चौपाई १६ मात्र.

प्रातिह उठि जिनवर प्रणमीजै । भावसहित श्रीसिद्ध नमीजै ॥ आचारज पद बंदन कीजै । श्री उवझाय चरण चितदीजै ॥ २ ॥ साधु तणा गुण मन आणीजे । षटेद्रव्य मेद मठा जानीजे ॥ श्रीजिनवचन अमृतरस पीजे । सब जीवनकी रक्षा कीजे ॥ २ ॥ लग्यो अनादि मिध्यात्व बमीजे । त्रिभुवन माही ज़िम न पंसीजे ॥ पाचौं हन्द्री प्रयल दमीजे । निज आतम रस माहि रमीजे ॥ ४ ॥ परगुण त्याय दान नित कीजे । शुद्ध स्वभाव शील पालीजे ॥ अष्ट क्रम तज तप यह कीजे । शुद्धस्वमाव मोक्ष पामीजे ॥ ५॥ बोहा.

> इहिविधि श्रीजिन चरण नित, जो बंदत धर भाव ॥ ते पार्वीह सुख शास्त्रते, ' मैया ' सुगम उपाव ॥ ६ ॥ इति वंचपरमेष्ठि नमस्कार.

> > अथ गुणमंजरी लिख्यते.

दोहा.

परम पंच परमेष्टिको, वंदों सीम नवाय ॥
जस प्रसाद गुण मंजरी, कहूं कथन गुणगाय ॥ १ ॥
झान रूप तर किंगयो, सम्यक्षधरतीमाहि ॥
दर्शन टढ शाखायहित, चारित दल लहकाहि ॥ २ ॥
लगी ताहि गुण मंजरी, जस स्वमाव चहुं ओर ॥
प्रगटी महिमा झानमें, फल है अनुक्रम जोर ॥ ३ ॥
जैसें इस रसालके, पहिले मंजरी होय ॥
तैसें झान तमालके, गुणमंजरिका जोय ॥ १ ॥
देया सुवत्सल सुजनता, आतम निंदा रीति ॥
समता मिक विरागविधि, वर्ष समसों प्रीति ॥ ५ ॥
मनप्रभावना माव अति, त्याम न ग्रहन विवेक ॥
धीर ज दर्ष प्रवीनता, हम मंजरी अनेक ॥ ६ ॥

तिनके लच्छन गुण कर्ट्ट, जिन आगम परमान ॥ इक ऋम शिव फल लागि है, देख्यो श्री मगवान ॥ ७ ॥ चौपाई.

दया कही द्वय भेद प्रकाश । निजयरलच्छन कहूं विकाश ॥ प्रथम कहं निज दया बखान । जिइमें सब आतम रस जान ॥८॥ श्रद्ध स्वरूप विचारहि चित्त । सिद्ध समान निहारहि नित्त ॥ थिरता घर आतम्पदमाहि । विषयस्रखनकी बांछा नाहि ॥९॥ रहै सदा निजरसमें लीन । सो चेतन निजदया प्रवीन ॥ अब दजो परदया विचार । जो जानै सगरी संसार ॥ १० ॥ छहीं कायकी रक्षा होय। दयाधिरोमणि कहिये सीय ॥ प्रधिची अप तेऊ अरु नाय। वनस्पती त्रिस मेद कहाय ॥११ मन बच काय विराध नाहि। सो परदया जिनागममाहि॥ अवतमें भावनितें रहे । यथाञाक्ति कछ दर्वित पहे ॥ १२ ॥ ज्यों कवायकी मंदित ज्योत । त्यों त्यों द्या अधिक तिहं होत ॥ त्रसकी रक्षा निश्चय करे। देशविरत थावर कछ टरे ॥ १३॥ सर्वदया छड्डे गुणथान । आगे घ्यान कह्या मगनान ॥ और कहूं परदया बखान। ताके लक्षण लेह पिछान ॥१४॥ कष्टित देख अन्य जिसकीय। जाके हिरदै करुणा होय॥ शक्ति समान करे उपकार। सौ परदया कही संसार ॥ १५ ॥

दोहा.

कही दया द्वय सेदसों, थोरमें समुझाय ॥ याके सेद अपार हैं, जाने श्रीजिनराय ॥ १६ ॥ अब बत्सलता गुण कहूं, जो रुचिनंत सदीव ॥ रुग्यों रहे जिनधर्ममें, सो सम दृष्टी जीव ॥ १७ ॥

## चे।पाई.

कैसें बच्छा चूंधे गाय। तैसें जिनवृप याहि सुहाय।। लग्यो रहै निश्दिन विहं माहि। और काजपर मनसा नाहि १८ सुनै जिनागमके विरतंत । त्योंत्यों सुख तिहं होत महंत ॥ जो देख्यो केवल मगवानं । सो निहर्च याकै प्रमान ॥ १९ ॥ द्वादश अंग प्ररूपिह जोय। सो याके घट अविचल होय॥ रहै सदा जिनमतको ध्यान । सो वत्सलता गुण परमान॥ २०॥ अब तीजी सञ्जनता कहूं। जाके मेद यथारथ लहूं। देंखें जो जिनधर्मा जीव । ताकी संगति करें सदीव ॥ २१॥ सब प्राणीपर सज्जन भाव । मित्र समान कर चित चाव ॥ जहां सुनै जिनधर्मा कोय । तहं रोमांचित हुलसित होय ॥२२। देखत ही मन लहै अनद । सो सज्जनता है गुणधूंद ॥ अव अपनी निंदा अधिकार । कहुं जिनागमके अनुसार ॥ २३॥ जन जिय करें विषयसुख भाग । निंदित ताहि रहे उपयोग ॥ अघकी रीति करै जिय जहां । अष्टित रहे रैन दिन तहां ॥२४॥ देह इन्हेंनादिकसे नेह। जब है तब निंदै निज देह ॥ वत पचलान कर निह रंच । तम कहै रे मुरल तिरलंच ॥२५॥ जय कह जियको हिंसा होयं। तय धिकार करै निज सोय॥ जन परिणाम नहिर्मुख जाय । तब निज निंदा करै सुभाय ॥ १६ इहिविधि निज निंदिहि जे जीव । ते जिन धर्मी कहे सदीव ॥ धुर्म विषे उद्यम नहिं होय । तब निज निदहिं धर्मी सीय ॥ २७

दोहां.

आतमनिंदा पाठ इमं । करत भिवक निश्नद्वीस ॥ अब समता दक्षण कहूं । जो भाषित जगदीश्व ॥ २८ ॥

## चीपाई.

समताभाव धरहि उरमाहिं। वैर माव काहुसों नाहि॥ निज समान जाने सब हंस। क्रोधादिक तब करे विश्वंस॥२९॥ उत्तम क्षमा घरहि उर आन । सुखदुख दुहुमें एकहि बान ॥ जो कोड कोघ करे इह आया तबहू याके समता माय ॥३०॥ उपजे क्रोध कपाय कदाच । तब तह रहे आपसों राच ॥ सो समतादिक लच्छन जान। थारेमें कछ कह्यो बखान॥ ३१॥ अब कहं भगति माव जो होय। सेविह पंच पदहिं नित सोय ॥ देव गुरू जिन आगम सार । इनकी माक्ति रहै निरधार ॥३२॥ जिनप्रतिमा जिन सरखी जान। पुजै याव भगति उर आन ॥ सैं।धर्मी जिय देखें कोय : ताकी मगति करै पुनि सोय ३३ जामहिं गुण देखे अधिकाय। ताकी भगति करहि मन लाय।। मक्ति भावते नाहि अवाय । समैदशको यहै स्वभाय ॥३४॥ अव कहं गुण वैराग वखान । उदासीन सत्रसी तिह जान ॥ जोपे रहे गृहस्थावास । तोह मन तिह रहे उदास ॥३५॥ जानै कबहुं चारित लेउँ। परिग्रह सबै त्यागकर देउँ॥ क्षणभंगुर देखहि संसार । तात राग तजे निरधार ॥ ४६॥ निजञरीर विषलेषण करे । अञ्चाचि देख मनता परिहरे ॥ यह जडमय चेतन सरवंग । कैसें राग कहं इहि संग ॥१७। मन लाग्यो आतम रस माहि । तातै बैरनासना नाहि ॥ इम वैराग्य घरहिं जे संत । ते समदैष्टि कहै सिद्धंत ॥३८॥ अब कहं धर्मरागकी बात । समर्देष्टि जिय सबै सुहात ॥ पंच परम परमेली जान । तिनमें राग घरहिं उर आन ॥३९॥

<sup>(</sup>१) आदतः (२) सहवर्मी (३-४) सम्यग्हिष्ट.

जिन आगम जो कह्यो सिधंत । तिनपै राग घरत हैं संत ॥ यों देखोह जिनधर्म उद्योत । त्यों तिहिं राग महा उर होत ४० जहां सुनै जिनधर्मी कोय । तिहिं मिलिवेकी इच्छा होय ॥ धर्म राग धर्मी जोय । सम्यक लच्छन कहिये सोय ४१

## दोहा.

कही आठ गुणमंत्ररी, सम्यक लक्षण जान ॥ पंच भेद पुनि और है, तेहू कहुं बखान ॥ ४२ ॥ मन प्रभावना भाव धर, हेय उपादेय वंत ॥ धीरज हर्ष प्रवीनता, हम मंजरी बृतंत ॥ ४३ ॥

### चौपाई.

चित प्रभावना भावहिं धरै। किहि विधि जैनधर्म विस्तरे॥
संघ चलावहि खरचै दाम । प्रगट करै जिन शासननाम ४४
जिनमंदिरकी रचना करै। तामें बिंब अनोपम धरै॥
करै प्रतिष्ठा विविध प्रकार। सो जिनधर्मी चित्त उदार । ४५॥
साध् साध्वी श्रावक वर्म। इनके दूर करिंड उपसम्म ॥
पोप संघ चतुर्विधी जान। सो जिनधर्मी कहै बखान ॥४६॥
इह विधि करै उद्यात अनेक। जाके हिरदे परम विवेक ॥
जिनशासनकी महिमा होग । नितप्रति काज करत है सोय ॥४५॥
जब कोउ जीव महात्रत धरै। ताके तहां महोन्सव करे ॥
खरचिह द्रव्य देय बहु दान। सो प्रभावना अंग बखान ॥४८॥
अब कहुं हेय उपादेय भेद। जाके छखे मिटै सब खेद॥
प्रधमिंड हेय कहतहुं सोय। जामे त्याग कर्मको होय। ४९॥
पुद्र त्यागयोग्य सब तोहि। इनकी संगति मगन न होहि॥
ऐसं जो वरतै परिणाम। हेय कहत है ताको नाम। ५०॥

अब कहुं उपादेयकी बात । जामें ग्रहण अर्थ विख्यात ॥ निज स्वरूप जो आतमराम । चिदानंद है ताको नाम ॥ ५१ ॥ ज्ञान दरक न्यारित भंडार । परमधरम धन धारन हार ॥ निराकार निरमय निरह्म । सो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप ॥५२॥ ताकी महिमा जानहिं संत । जाकी सकति अपार अनंत ॥ ताहि उपादेय जानहिं जोय । सम्यकदृश कहिये सोय ॥ ५३ ॥ निज स्वरूप जो ग्रहण करेय । परसत्ता सब त्यागे देव ॥ ऐसे भाव धाहि जो कोष। हेय उपादेय कहिये सीय ॥ ५४ ॥ अव घीरज गुण कहं वखान । जिनके ते समदृशी जान ॥ धर्मविष जो धीरज धरै । कष्टदेख सरधा नहि दरै ॥ ५५ ॥ सहै उपसर्ग अनेक प्रकार । सबहू धीरज हैं निरधार ॥ मिथ्यामत जो देखें कोय। चयत्कार तामें बहु होय ॥ ५६ ॥ तवह ताहि उखिं अज्ञान । सो धरिजधर सम्यक्षान ॥ अव कहं हरप गुणहिं सम्भाय। समद्धी यह सहज सुमाय॥५७॥ निज स्वरूप निरखहिं जो कोय । ताके हर्प महा उर होय ॥ सुख अनंतको पायो ईस । तिहँ निरखै इरपै निसदीस ॥ ५८॥ छहें। द्रव्यके गुण परजाय । जाने जिन आगम सुपैसाय ॥ निज निरम्बै सु विनाशी नाहिं। यातें हर्प महा उर माहिं॥ ५९॥ तीर्थंकर देवनके देव । ताकी प्रश्चताके सब मेव ॥ अनँत चतुष्टय आदि विचार । हपेँ ते निज माहि निहार ॥६०॥ जनम जरादिक द्ख बहु जान । तिहतै भिन्न अपनपो मान ॥ सिद्धसमान विचारिह चित्त । तातें दर्ष महा उर नित्त ॥ ६१ ॥ ` अब गुण कहूं प्रवीन बखान । जिनके ते समद्यी मान ॥ स्वपरविवेकी परम छुजान । प्रगट्यो बोध महा परधान ॥ ६२ ॥

१ सुप्रशाद्ः

जानन लाग्यो सत्र निरतंत । जैसो कछु देख्यो भगवंत ॥ जिन आगमके वचन प्रमान । तामहिं बुद्धि अहै परधान ॥६३॥ धर्म महागुण जाके होय । तातें निपुण न द्जो कीय ॥ जाके ह्रद्य भयो परकाश । ताकी कुमित गई सन्न नाश ॥ ६४ ॥ चौदह विद्याम जो आदि । महाज्ञान सो कह्यो मरजाद ॥ ताते जो परधीन प्रधान । सो समद्यीविन नाहें आन ॥ ६५ ॥ सिध्याती जिय अममें रहें । सो प्रचीनता कैसें गहें ॥ तातें कथा यह परमान । हे प्रचीन जिय सम्यकवान ॥ ६६ ॥ तातें कथा यह परमान । हे प्रचीन जिय सम्यकवान ॥ ६६ ॥ हिंह विधि मंजरी लगीं अनेक । ज्ञानंत धर देख विवेक ॥ जैसें द्रम शोम सहकार तैसें ज्ञान गुणनके मार ॥ ६७ ॥ यातें प्रथम मंजरिका कही । इहि हुम शिवफल लगहि सही ॥ जाके घट समिकत परकाश । ताके ये गुन होहि निवास ॥ ६८ ॥ सम्यक्ष्ये लहें जो जीव । सो शिवक्षी कह्यो सदीव ॥ वतें सम्यक ज्ञान प्रमान । जातें शिवफल होय निवान ॥ ६९ ॥ तातें सम्यक ज्ञान प्रमान । जातें शिवफल होय निवान ॥ ६९ ॥

दोहा.

कही ज्ञानगुण मंजरी, जिनमतके अनुसार ॥
जो समुक्षहि ओ सरदहें, ते पानहि भवपार ॥ ७० ॥
यामें निज आतम कथा, आतमगुण निस्तार ॥
तात याहि निहारिये, लिहेथे आतम सार ॥ ७१ ॥
जो गुण सिद्ध महंतके, ते गुण निजमहि जान ॥
मैया निथय निरखतें, फेर रंच जिनमान ॥ ७२ ॥
सत्रहसो चालीसकें, उत्तम माध हिमंत ॥
आदि पक्ष दशमी सुदिन, मंगल कक्षो सिन्दंत ॥ ७३ ॥
हित गुणमंजरिका.

## अथ लोकाकाशक्षेत्रपरिमाणकथन लिख्यते । चौपाई.

प्रणमं परमदेव के पाय । मन वच भावसहित शिर नाय ॥ लोक क्षेत्रकी गिनती। कहूं। राजु मेद जहांतें लहूं॥ १॥ घनाकार सब कह्यो बखान । त्रयशत अरु तेतालिस मान ॥ ताके मेद कहूं समुझाय । श्री जिन आगमके ज परार्थ ॥२॥ सिद्ध शिलातक गिनती करी । उत्परिकी हद इह संग धरी ॥ अहमिंदर नवग्रीव विमान । तिहँ ऊपरके सबही जान ॥ ३ ॥ राज ग्यारह घन आकार। देख्यो जिनवर ज्ञानमझार ॥ ताके तरहिं सुरग वस जान । द्विक चतकी संख्या दर आन ॥४ ऊपरितें तरको हम देहु। गनती भेद समझ कर लेहु ॥ साढे अठ रज्जू द्विक एक । चनाकार सब लहहू विशेक ॥५॥ दुजो द्विक साढे दश होय। तीजो साढे बारह सीय॥ चौथीं साढे चउदह कहोा । द्विक चतु भेद जिनागम लहाो ॥६॥ द्वै द्विक और कहं विस्तार । ते राजू तेतीस निहार॥ साढे शोरह इक इक जान । इम तेतीस दुई दिक मान ॥।।। सनत्कुमार महेन्द्र सुदीस । इन दुहुके साढे सैंतीस ॥ अब सुधर्म ईगान विमान । तिर्यक् लोक गाहि महिजान ॥८॥ मेरु चूलिकार्ते गन लही । गज़ू साढे उनइस कही ॥ सब गिनती ऊपरकी दीस । राज् इक सो सैंतालीस ॥ ९ ॥ अब नीचें कहुं क्रमसें गुनो । जाके मेद जथारथ सुणो ॥ मेरू तलवासे गण लेह । सात नरकको वरणन जेह ॥१०॥

<sup>(</sup>१) प्रसाद्से

l

पहिली रतनप्रभा ते जान । दशराजु तिह कही बखान ॥ द्जी शोलह राजू कही । तीजी नरक वीसदै लही ॥१८॥ चौथी नरक अठाइस राजु । तिह निकस्यो जिय सारे काजु ।। पंचीम नरक राज चौतीश । छडी चालिस कही जगदीश ॥१२ नरक सातवींकी मरजाद। कही छियालिस कथन अनाद ।। लोक अन्त सबतें जो तरें। सो सब नर्क सातवीं धरे ॥१३॥ सात नरककी गिनती जान । शतहक और छ्यानें मान ॥ सब राजु देखे जगदीस । मये तीनसे तैतालीस ॥ १४ ॥ घनाकार सब भ्रुवनिह जान । ऊंची राजू चवदह मान ॥ सागर स्वयंभ्ररमणहि जोय । तिईवानहि राजु इक होय ॥१५॥ पुरुषाकार कह्या सब लोक । ताके परें सु और अलोक ।। हीह मधि त्रहनाडी इक जान । ताके मेद कहूं उर आन ॥१६ चवदह राजु कही उतंग। राजु इक पोली सरवंग ॥ तामहि त्रसथावरको थान। याके परें सु थावर मान ॥१७ इह्विधि कही जिनागम माख। ग्रंथ त्रिकोकसारकी साख।। धर्म ध्यानको जानहु भेद । चर्ण चतुर्थ लिखहु विन खेद॥१८॥ इतना है यो लोकाकाश्च । छहां दरवको यामें वास ॥ चेतन ज्ञान दरश गुण घरे । और पंथ जहता अनुसरे ॥१९॥ रहे सदा इहि लोकमझार। तु भैया ' निजरूप निहार॥ सत्रहसाँ चालीसे सही। पीप सदी पूनम रवि कही ॥२०॥

इति छोकाकाशक्षेत्रपरिमाणकथनं ।

## अथ म्धुविन्दुककी चौपाई लिख्यते। दोहा.

वंदों जिनवर जगत गुरु, वंदों सिद्ध महंत ।।
वंदों साधू पुरुष सब, वंदों शुद्ध सिद्धंत ।। १ ।।
मधु विंदुककी चौपई, कहूं ग्रन्थ अनुसार ॥
दुख अरु सुखके उद्धिको, लहिय पारावार ।। २ ॥
काल अनादि गयो हहां. वसत यही जगमाहिं ॥
दुख अरु सुखसों भिक्रता, जानी कबहूं नाहिं ॥ ३ ।
विषयसुखनको सुख लख्यो, तिहं दुख लखो अपार ॥
सो जानै जिन केवली, है अनंत विस्तार ॥ ४ ॥

## चीपाई.

इक दिन भविजन मिले सुभाय । आवत देख्यो श्रीम्निराय अद्वार्दश मूल गुण धरे। तास चरण मवि वंदन कर्र॥ ५ विनती करहि दहूंकर जोर। हे प्रभु मनवधनते छोर॥ तब मुनिराज धरमहित जान! जिन आगम कळु कहिंद बखान॥

#### दोहा.

भविक सुनहु उपदेश तुम, मन वच दृढकर काय ॥ ह्यों पानहु निज सम्पदा, संशय नेग विलाय ॥ ७ ॥ इक दृष्टांत विचारिकें, कहें सुगुरु उपदेश ॥ सुनदु भविक धिरतासहित, तज अज्ञान कलेश ॥ ८ ॥

## चौपाई.

एक पुरुष वन भूरयो परचो । हृंदन दृंदत सब निश्चि फिरचो चहुं दिश्च अटवी झंझाकार । हीडत कहुं नहिं पावे पार ॥ ९ महा भयानक सब वनराय । भटकत फिरै कलू न बसाय ॥ जित देखि तित कानन जोर । परची महा संकट तिहँ घोर। १० सोचत वाघ सिंह जिने खाय । जिने कहुं बैरी पकर न जाय ॥ इहि विधि दुखित महावन धाया तिहं थानक गज निकस्यो आय १ ४ ताकि दृष्टि परचो नर जहां। ता पकरन गज दोऱ्यो तहां॥ यह साम्यो आगेंको जाय । पाछै गज आवत है धाय ॥ १२ ॥ जो यह देखें दृष्टि निहार। यह तो रह्यों डमन द्वे चार॥ अब मैं मागि कहां लों जाउँ। देख्या क्रूप एक तिहँ ठाउँ ॥१३॥ परचो कूप मधि यहै विचार । गज पकरै तो डारै मार ॥ कूप मध्य बढ ऊग्यो एक । ताकी शाखा फली अनेक ॥ १४ ॥ तामहिं मधुमक्षिनको थान । छत्ता एक लग्यो पहचान ॥ बरकी जटा लटकि तहँ रही। क्र्य मध्य गिरते कर गही ॥१५॥। दोउकर पकर रह्यो तिहँ जोर। नीचें देखे दृष्टि मरोर ॥ कूप मध्य अजगर विकराल । स्रह फारे वैठ्यो जिम काल।।१६॥ वह निरखिंद आवै मुख मांहि । तो फिर माजि कहां लों जाहि।। चार कौनमें नाग जु चार। बैठे तहां तेहु मुखफार ॥ १७॥ कव यह नर गिर है इह ठौर। गिरते याको कीजे कौर॥ भीचें पंच सर्प लखि डरघो । तब ऊपरको मस्तक करियो ॥१८॥ देखे बटकी जर्ट कहें दोय। ऊंदरेंग्जुग काटत है सोय ॥ इक उज्बल इक क्याम करीर । काटाई जटा नहीं तिहें पीर ॥१९ कूप कंठ गज शुंड प्रकार । झकझोरै वरकी वहु डार ।। पकर निशुंड चलावे ताहि । यह तो रह्यों दूर हुम साहि ॥२०॥

<sup>(</sup>१ ऱ=२) गतः जटा. ४ दी चूहे.

यरकी शाखा हाली सबै। मधुकी बूंद गिरी इक तबै।! इह राख्यो तबहीं मुखफार। आवत ग्रहण करी निरधार॥ २१ सकझोरत माखी उदि जेह। आय लगी सब याकी देह॥ काटै तन पै वेदै नाहिं। मन लाग्यो मधु छचा माहिं॥ २२ एक बूंद जब मुख महिं परे। तब द्जीपैं मनसा करे॥ लगी दृष्टि छत्तासों जाय। दुख संकटसों नहिं अकुलाय॥२३। सोरठा.

तब तिहँ थानक कोय, विद्याधर आकाशमें ॥
जाहि पुरुष तिय दोय, बैठे निजहि विमानमें ॥ २४ ।
तिय निरुष्यों तिहँ बार, कोउ पुरुष संकट परयो ॥
हे पिय । दुखहि निवार, निराधार नर कूपमें ॥ २५ ॥
दुख अपार अति घोर, परयो पुरुष संकट सहै ॥
कळु न चलत है जोर, हे प्रश्च याहि निवारिये ॥ २ . ॥
कहै विद्याधर बैन, सुनहु थिया तुम सत्य यह ॥
यह मानें इत चैन, निकमनको क्योंही नही ॥ २७ ॥

दोहा.

प्रिया कहै प्रियतम सुनो, किहँ सुख मान्यों चैन।
यह अटनी यह कूप गज, अहि मिख मुसा ऐन ॥ २८॥
कहै निद्याधर प्रिये सुनो, मधु निंदन रस लीन ॥
यह सुख मान रच्यो यहां, दुख अंगीकृत कीन ॥ २९॥
ए सब दुखिंद निचारके, मधुनिंदनके स्वाद ॥
ठण्यो मूढ संकट सहै, किहनो सनही बाद ॥ ३०॥
चहुर प्रिया कहै सुनह प्रिय, ऐभी कयहुँ न होय ॥
एते संकट जो सहै, सो सुख माने कोय ॥ ३१॥

ताते याको काढिये, कहै तिया समुद्राय ॥
विद्याधर कहै हट तजहु, पंथ अकारथ जाय ॥ ६२ ॥
तीय कहै चलने नहीं, हिंह विन काढे आज ॥
स्वामि बढो उपकार है, कीजे उत्तम काज ॥ ३३ ॥
तिय हटविद्याधर तहां, उत्तरघो निजहिं विमान ॥
आय कहो तिहँ नर प्रतें, निकसि निकसि अज्ञान॥३४,।
आवे तो हम बांह गहि, तोकों लेय निकासि ॥
निज विमान वैठायके, पहुंचाने तो वास ॥ ३५ ॥

चौपाई.

ऐसे वचन सुनत निज कान । बाले पुरुष सुनह हित्नीन ॥
एक चूंद छत्तासां खिरें । सां अवने मेरे पुख गिरें ॥ ३६ ॥
ताको अवहीं चख सरवंग । तन में चछं तुमारे संग ॥
जब वह चूंद दरी मुख माहि। तम द्जीपर मन ललचाहि ॥ ३७ ॥
अब यह जो आवेगी सही । तो चलहूं कछ घोको नही ॥
द्जी चूंद परी मुख जान । तन तीजीपर करी पिछान ॥ ३८ ॥
इह विध चूंद स्वादके काज । लाग रखो नहिं कछ इलाज ॥
विद्याधर दें हॉक पुकार । निकस नहीं चल्यो तब हार ॥ ३९ ॥
आय विमान भयो असवार । निज थानक पहुंच्यो तिहँवार ॥
तनहीं भिव मुनिके निम पाँच । कहा कही प्रमु कह समुझाय ॥ ४०
हम नहिं समुझे यह दृष्टांत । कहहु प्रगट प्रमु सब विरतांत ॥
को नर को गजको ननकृष । को आह को वट जटा अनूप ॥४१॥
को कंदर को मधुकी छुंद । को माखी जो दे दुखदुंद ॥
कीन विद्याधर कही समुझाय । जातें सब संभय मिट जाय ॥४२॥

<sup>(</sup>१) हितंपी.

दोहा.

तत्र मुनिवर दर्शांत विधि, कहै भविक समुझाय ॥ सावधान है सुनहु तुम, कहूं कथन गणगाय ॥ ४३

चौपाई.

यह संसार मेहा वन जान। तामहि भवश्रम कूप समान गज जिम काल फिरत निशदीस । तिहँ पकरन कहूं विस्वावी वटकी जटा लटकि जो रही। सो आवही जिनवर कही।। तिइँ जर काटत मंसा दोय । दिन अरु रैन लखह तमसोय ४ मांखी चूंटत ताहि अरीर। सो बहरोगादिककी पीर॥ अजगर परचो क्रपके बीच । सो निगोद सबतैं गतिनीच ॥४६ याकी कछ मरजादा नाहि। काल अनादि रहै इह माहि तातें भिन्न कही इहि ठौर । चहुं गति महितै भिन्न न और । ४७ चहुं दिश चारह महा भुजंग । सो गति चार कही सरवंग मधुकी वृद विषे सुख जान । जिहं सुख काजरहा हितमान ४ ज्यों नर त्यां विषयाश्रित जीव । इह विधि संकट सहै सदीव । विद्याघर तहँ सुगुरु समान । दै उपदेश सुनावत कान ॥ ४९ । आवह तुमहिं निकाशिंह बीर । दर करहिं दुख संकट भीर । तबहू मुरख मानै नाहि । मधुकी बूंदविषै ललनाहि ॥ ५० ॥ इतनो दुख संकट सह रहै . सुगुरुवचन सुन तज्यो न चहै। तैसे ज्ञानहीन जियबंत। ए दुख संकट सहै अनंत ॥ ५१।. विषे सुखन मधुर्विदव काज । मानत नाहि वचन जिनराज ॥ सहत महा दुख संकट घोर। निकस न चलत वधू शिव और ५२

जिहं थानक सुख सागर मरे। काल अनंतहु विलसहु खरे॥ अन्मजराधिक दुख मिट जाय। प्रगटै परमधरम अधिकाय ॥५२॥ बहुरन कबहू संकट होय। सुख अनंत विलसहु भुवसीय॥ यह उपदेश करें सुनिराज। मन्य जीव चेतहु निजकाज ॥५४॥ होडा.

सुनके वचन सुनिन्द्रके, मिंव चित मन माहि॥
विषयसुखनमों मगनता, कवहूं की नाहि॥ ५५॥
विषयसुखनकी मगनता, कवहूं की नाहि॥ ५५॥
विषयसुखनकी मगनता, ये दुख होहि अपार॥
वातें विषय विहंडिये, एन वच कम निरधार ॥ ५६॥
यह विचार कर भविकजन, बंदत सुनिके पाय॥
धन्य बन्य तारन तरन, जिन यह पंथ बताय॥ ५७॥
एतो दुख संसारमें, एतो सुख सब जान॥
हम लाखि भैया चेतिये, सुगुरु वचन उरआन ॥ ५८॥
सत्रहसौ चालीसके, मारमिर जित पद्ध॥
तिथि हादशी सुहावनी, मोमवार परत्व॥ ५९॥
मधुनिंदवकी चौपई कही श्रंय अनुसार॥
जे समझै वा सरदहै, ते पानहिं भवपार॥ ६०॥

इति मधुविदवकी चौपई.

अथ सिद्धचतुर्दशी लिख्यते । दोहा.

परमदेव परणाम कर, परम सुगुरु आराध ॥ परम त्रक्ष महिमा कहूं, परम धरम गुण, साध ॥ १ ॥

#### कवित्त.

आतम अनोपम है दीसै राग ह्रेप विना, देखो सन्यजीव! तुम आपमें निहारकें। कर्मको न अंश कांऊ मर्म को न वंश कोऊ, जाकी सद्भवाई में न और आप टारकें ॥ जैसी शिव खते बसै तेसी बढ़ा हहां लसे, इहां उहां फेर नाहि देखिये विचारकें । जेई गु-ण सिद्धमाहि तेई गुण ब्रह्मपांहि, सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्व य निरधारकै ॥ २ ॥ सिद्धकी समान है विराजमान चिदानंद ताहीको निहार निजरूप मान लीजिये। कर्मको कलंक अंग पंक ड्यों पखार हरचो, घार निज्ञह्नप परभाव त्याग दीजिये ॥ थिरतोक सुखको अभ्यास कीजे रैन दिना, अनुभोके रसको सु-धार भले पीजिये । ज्ञानको प्रकाश मास मित्रकी समान दीसै, चित्र ज्यें। निहार चित ध्यान ऐसो कीजिये ॥ ३ ॥ भाव कर्म नाम रागद्वेपको बखान्यो जिन, जाको करतार जीव भर्म संग मानिये। द्रव्यकर्म नाम अष्टकर्मको श्रीर कह्यो, ज्ञानावणी आदि सब भेद भलै जानिये । नो करम संज्ञातै शरीर तीन पावत है, औदारिक वैक्रीय आहारक प्रमानिये ।। अंतरालसमै जो अ-हार विना रहे जीव, नो करम तहां नाहि याहीतें बखानिये ॥४॥

#### सबैया.

लोपाहि कर्भ हरै दुख समें सुधर्म सदा निजरूप निहारो । ज्ञानप्रकाश भयो अधनाश, मिथ्यात्व महातम मोह न हारो ॥ चेतनरूप लखो निजमूरत, सूरत सिद्धसमान विचारो । ज्ञान अनंत वहै भगवंत, वसै अरि पंकतिसो तिन न्यारो ॥५॥

#### छप्पय छंद.

त्रिविधि कर्मतें भिन्न, मिन्न परस्वप परसते ॥ विविधि जगतके चिह्न, लखे निज ज्ञान दरसतै ॥ वस आपथल माहि, सिद्ध समसिद्ध विराजिहि । प्रगटिह परम स्वरूप, ताहि उपमा सब छाजिह ॥ इह विधि अनेक गुणब्रह्ममहिं, चेतनता निर्मेल लेसे ॥ तस पद त्रिकाल वंदत भविका ग्रुद्ध स्त्रमावहि नित बसै द अष्टकर्मते रहित. सहित निज ज्ञान प्राण घर ॥ चिदानंद भगवान, यसत तिहं लोक शीसपर ॥ विलसत सखज अनंत, संत ताको नित ध्याविह ॥ वेदहि ताहि समान, आयु घट माहि लखावहि ॥ इमध्यान करिंह निर्मेल निरुखि गुणअनंत प्रगटिंह सरव ॥ तस पदत्रिकाल वंदत भविक, शुद्ध सिद्ध आतम दरव ॥०॥ ज्ञान उदित गुण उदिन, प्रुदित भई कमें कशार्थे। प्रगरत पर्म स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ॥ देत परिष्रह त्याग. हेत निहचै निज भानत । जानत सिद्ध समान, ताहि छा अंतर ठानत ॥ सो अविनाशी अविचल दरव, सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम ॥ निर्भेल विशुद्ध शास्त्रत सुथिर, चिदानंद चेतन घरम ॥८॥

#### कवित्त.

अरे मतवार जीव जिन मतवारे होहु, जिनमत आन गहो े जिनमत छोरकें। घरम न ध्यान गहो घरमन ध्यान गहो, घरम स्वमाव लहो, सकति सुफोरकें॥ परसों सनेहकरो, परम सनेह करो, प्रगट गुण गेह करो मोहदल मोरकें। अष्टा दशदोप हरो, अष्ट कर्म नाश करो, अष्ट गुण भाम करो, कहूं कर जोरकें।। ९॥ वर्णमें न ज्ञान निह ज्ञान रस पंचनमें, फर्समें न ज्ञान नहीं ज्ञान कहूं गंधमें। रूपमें न ज्ञान नहीं ज्ञान कहूं ग्रंथनमें, शब्दमें न ज्ञान न नहीं ज्ञान कर्म वंधमें॥ इनलें अतीत कोऊ आतम स्वभाव

न नहीं ज्ञान कमें बंधमें ॥ इनतें अतीत कोऊ आतम स्वभाव रुसे, तहां बसे ज्ञान शुद्ध चेतनाके खंधमें ॥ ऐसो बीतरागदेव कह्यो है प्रकाशभेव, ज्ञानवंत पायै ताहि मृद धावै ध्वंधमें ॥१०॥

घीतराग चैन सो तो ऐनसे विराजत है, जाके परकाश निजमास
पर लिइये। युक्ते पट दर्व सर्व गुण परजाय मेद, देवगुरु ग्रंथ पंथ
सत्य उर गिहये।। करमको नाश जामें आतम अस्यास कहो।,
ध्यानकी हुतास अरिपंकितको दिहये। खोल हम देखि रूप अहो अविनाशी भूप, सिद्धकी समान सब तोपें रिद्ध किहये।। ११

रागकी जुरीत सुतो वडी विपरीत कही, दोषकी जुवात सुतों महादुख दात है। इनहीं की संगतिसों कर्मवन्य करें जीव इनहीं संगतिसों नरक निपात है।। इनहीं की संगतिसों विसये निगोद गीच, जाके दुखदाहको न थाह कहा जात है।। येही जगजाल के फिरावनको चडे भूप इनहीं के त्यांगे भन अम न विलात है।। १२॥

#### मात्रिक कवित्त.

असी चार आसन धुनिवरके, तामें धुक्ति होनके दोय । पद्मासन खड्गासन कहिये, इनविन धुक्ति होय नहिं कोय ॥ परम दिगम्बर निजरस लीनो, ज्ञान दरश थिरताषय होय । अष्ट कर्मको थान अष्टकर, जिवसंपति विलसत है सोय ॥ १३॥ दोहा.

जैसो शिवखेतिह वसै, तैमो या तनगार्ह ॥ निश्रय दृष्टि निहारते, फेर रंच कहुं नाहि ॥ १४ ॥ इति सिद्धचतुर्दशी.

> अथ निर्वाणकांडभाषा लिख्यते । दोहा.

वीतराग वंदौं सदा, भावसहित शिरनाय । कहूं कांड निर्वानकी, भाषा निविध बनाय ॥ १ ॥ चौपाई.

अप्टापद अदीश्वर स्वामि । वासुपूच्य चंपापुरि नामि ।।
नेमिनाथ स्वामी गिरनार । वंदों भावमगति उर घार ॥ २ ॥
चर्म तिर्थंकर चर्म शरीर । पावापुरि स्वामी महावीर ॥
शिख्रसमेद जिनेश्वर वीस । भावसहित वंदो जगदीस ॥ ३ ॥
वरदत औ वर इंद मुनिंद । सायरदत्त आदि गुण्यंद ॥
नगर तारवर मुनि उठं कीड । वंदों मावसहित करजीड ॥ ४ ॥
शीगिरनार शिखर विख्यात । कोटि यहत्तर अरु सौ सात ॥
संजु प्रयुक्त कुमर है भाय । अजुरद्ध आदि नम्नं तसपाय ॥ ५ ॥
रामचंद्रके सुत है वीर । साड निरंद आदि गुणधीर ॥
पंचकोड मुनि मुक्तिमझार । पावागिर वंदों निरधार ॥ ६ ॥
पांडव तीन द्रविड राजान । आठकोड मुनि मुक्तिप्रमान ।
शीश्वतुज्यिगिरिके शीस । भावसहित वंदो निश्वतिस ॥ ७ ॥

<sup>(</sup>१) साढेतीन करोड.

जो बलिसद्र मुकतिर्मे गये। आठ कोडि मुनि औरहि सबे।। श्री गजपंप शिखर सुविशाल । तिनके चरण नम्नं तिहं काल।।८॥ हन् सुग्रीव सुद्धील : गवगवारूप नी ल महानील ॥ कोड निन्याणव प्रक्तित्रगान । तुंगी गिर वंदों घर ध्यान ॥६॥ नंग अनंग क्रमार सुजान। पंचकोड अरु अर्द्ध प्रवान ॥ म्रुक्ति गये शिहुनागिरशीस । ते वंदों त्रिभ्रुवनपति ईश ॥१०॥ रावनके सुत आदि कुमार। म्रक्ति भये रेवातट सार॥ कोटि पंच अरु लाखपचास ा ते वंदो धर परम इलास ॥४१॥ रेवानदी सिद्धवर कृट । पश्चिम दिशा देह जहँ छूट ॥ द्वै चक्री दश काम क्रमार। औठँको। है वंदों भवपार।। १२।। बडवानी बडनगर सुचंग । दक्षिण दिशि गिर चुल उतंग ॥ इंद्रजीत अरु कंभ जुकर्ण। ने वंदों भवसागर तर्ण॥ १३ ॥ सुवरणभद्र आदि सुनि चार । पावागिरिवर शिखरमझार ॥ चलना नदीतीरके पास । मुक्ति गये वंदी नित वास॥१४॥ फलहोडी चडनाम अनुप । पश्चिम दिशा द्रोणिगिरि रूप ॥ गुरुदचादि मुनीश्वर जहां। मुक्ति गये वंदों नित तहां ॥१५॥ बाल महाबाल मुनि दोय। नाग इसार मिले त्रय होय ॥ श्रीअष्टापद प्रकृति मझार । ते वंदों नित सुरत संसार ।१६॥ अचला पुरकी दिशा ईशान। तहां भेटगिरि नाम प्रधान ॥ साढे तीन कोटि मुनिराय । तिनके चरन नमूं चितलाय ॥ १७३ वंशस्थल वनके दिम होय। पश्चिम दिश कुंथलगिरि सोय॥ कुल भूषण देश भूषण नाम । तिनके चरगाने करहुं प्रणाम १८

<sup>(</sup>१) साढेतीन करोड

जसरथ राजाके सुत कहे । देश किंहिंग पांचसो लहे !! कोटि शिला सुनि कोटि प्रमान। वंदन करों जोर जुगपान॥१९ समन्वरण श्रीपार्श्वजिनंद । रिशंदेह गिरि नयनानंद ॥ वरदचाहि पंच ऋषिराज । ते वंदों नित घरम जिहाज ॥ २०॥ तीन लोकके तीरथ जहां । नित प्रति वंदन की ने तहां ॥ मन वच भाव सहित शिर नाय। वंदन करें मिनक गुण गाय।२१ संवत सत्रहसो इकताल । जाश्विन सुदि दशमी सुविशाल ॥ 'भैया' वंदन करहि त्रिकाल। जय निर्वाणकांड गुण माल॥ २२॥

इति निर्वाणकांडमाया.

अथ एकाद्दागुणस्थानपर्यन्तपंथवर्णन लिख्यते ॥ <sub>दोहा</sub>,

कर्म कलंक खपायकें, भये सिद्ध भगवान ॥
नित प्रति वंदों भाव घर, जो मगटै निज ज्ञान ॥ १ ॥
कहों पंथ इह जीवके, किहँ मग आवे जाय ॥
गुण थानक दश एकलों, धरै जनम मृत भाय ॥ २ ॥
भव्य राशितें निकसिकै, मुक्ति होनके काज ॥
चढाई गिर्राह इम पंथमें, अंत होहिं महाराज ॥ ३ ॥

चौपाई.

प्रथम मिथ्यात नाम शुण थान । उभय मेद ताके परवान !।
एक अनादि नाम मिथ्यात । दृजो सादि कह्यो विरूपात ॥४॥
प्रथम अनादि मिथ्याती जीव। पंथ तीनको घरे सदीव ॥
चौथे पंचम सप्तम जाय । गिरैतो फिर मिथ्यापुर आय॥५॥
सादि मिथ्यात्व जीव जो घरे । पंथ चार ताके विस्तरे ॥

तीजे चौथे पंचम जाय । सप्तम पुरलों पहुंचै धाय ॥ ६ ॥ अब दुजो सासादन नाम । ताके एक गिरनको धाम ॥ मिथ्यापुरलों आवे सही। दुनी वाट न याकी कही॥ ७॥ तीजो मिश्रनाम गुण थान । पंथ दोय याके परमान ॥ गिरै तो पहिले परके माहि । चहै तो चौथो थान ह जाहि ॥८॥ चौथौ हैं अत्रतपुर थान । पंथ पंच भाखे भगवान ।। गिरे तो तीज द्जै जाय । मिध्यापुरलों पहुंचै आय ॥ ९ ॥ चढै तो पंचम सप्तम सही । ऐसी महिमा याकी कही ॥ पंचम देशचिरतपुर जान । पंथ पंच ताके उर आन ॥ १०॥ गिरै तो चौथे तीजै जाय । अथवा द्जै पहिले भाव ॥ चढै तो सप्तम प्रके माहि। इहि थानक अधिके कछ नाहि॥११॥ अब पष्टम परमत्त बखान । ताके पंथ छहीं पहिचान ॥ गिरै ती पंचम चौ त्रिय जाय । द्जै पहिले घरै सुमाय ॥१२॥ चढै तो सप्तम पुरलों आय । ऐसे मेद् कहे जिनराय ॥ सप्तम अप्रमत्त पुर नाम । पंथ तीन ताके अभिराम ॥ १३ ॥ गिरै तो छड्डे परलों जाहिं। चढि तो अष्टम पुरके माहि॥ मरन करे चौथे पुर आय । ऐने मेद कहे समुझाय ।। १४ ॥ अष्टम नाम अपूरव करण । शिवलोचन मधि ताकी धरण ॥ गिरै तो सप्तम प्ररिह अखंड । चढै तो नवमें पुर परचंड ॥१५॥ मरन करे तो चौथे जाय। ऐने कथन कह्या म्रानिराय॥ नवर्षों नाम आनेवतकर्ण । पंथ तीन ताके विस्तर्ण ।) १६ ॥ गिरै तो अप्टम पुरके संग। चढै तो दशमें होय अभंग ॥ मरन करे चौथै पुर बीच । तोह भवथिति रहै नगीच ॥ १७॥ ग्रुक्ष्म सांपराय दश कहै। पंथ तीन ताके इम लहै ॥

गिरै तो नवमें प्रकी बाट। वह इकाद ग्र उपशम घाट ॥१८॥
मरन कर वीथे पुर सही। ऐसी रीनि जिनामम कही॥
एकाद श मोह उपशांत। पंथ दोय तिहं कह सिद्धांत ॥ १९॥
गिरै तो दशमें पुर निरधार। मरन करै तो वीथे सार॥
ऐसे भेद जिनाममाहिं। गोमठसार ग्रंथकी छांहि॥ २०॥
मापा करिंह ' भविक ' इह हेत। याके पटत अर्थ कह देत॥
वाल गुपाल पटहिं जे जीव। ' मैया 'ते सुखल हिंह सदीव॥११

इति एक।दशगुणस्थानकथनम् ।

# अथ कालाप्टक लिल्पते।

दोहा

तिहुं पुरके पुरहृत सब, वंदत शीम नवाय ॥
तिहं तीर्थकर देवसी, बचत नाहि यमराय ॥ १ ॥
जिनकी मुके फरकरें, कंपत सुरनरवन्द ॥
तेहू काल जिनमें, लये, योधा सुर इन्द्र ॥ २ ॥
जाकी आश्चाम रहें, छशें खंडके भूप ॥
ता चक्रीधरको यस, काल महा मयस्त ॥ ३ ॥
नाराचण नग्लेकिं, महा श्चर बलवंत ॥
नीन खंड आझा यहें, तिनेहु काल प्रवंत ॥ ४ ॥
औरत् भूप बलिष्ट के, वमत यादि जममाहि ॥
तोत् कालकी ज्यासी, ज्या संच कहें नाहि ॥ ५ ॥
नार्त कालकी ज्यासी, ज्या संच कहें नाहि ॥ ५ ॥
नार्त कालकी ज्यासी, ज्या संच कहें नाहि ॥ ५ ॥
नार्त कालकी ज्यासी, ज्या संच कहें नाहि ॥ ५ ॥

एँमे काल गिलप्टको, जो जीते सो देव ॥ कहत दास मगनंतको, कीजे ताकी सेव ॥ ७॥ काल नसत जगजालमें, न्तन करत पुरान ॥ 'भैया' जिहूँ जग त्यागियो, नमहुं ताहि घर घ्यान ॥८॥ इतिकालाएक.

> अय उपदेशपचीसिका लिख्यते । वीहा,

कीतरागके चरनयुग, वंदो शीस नवाय ॥ कहं उपदेशपची सिका, श्रीगुरुके सुपसाय ॥ १॥ चौपाई.

वसत निगोद काल बहु गये। चेतन सावधान निह भये।।
दिन दश निकस बहुर फिर परना। एते पर एता क्या करना॥ २॥
अनंत जीवकी एकहि काया। उपजन मरन एकत्र कहाया॥
स्वास उसास अठारह मरना। ऐते पर एता क्या करना॥३॥
अक्षरभाग अनंतम कहो। चेतन झान इहांलों रहो।।।
कीन सकति कर तहां निकरना। एते पर एता क्या करना॥४॥
पृथिवी अप तेऊ अरु वाय। वनस्पतीमें वैसे सुभाय॥
ऐसी गतिमें दुख बहु भरना। एते पर एता क्या करना॥४॥
केतो काल इहां तोहि गयो। निकसि फेर विकलत्रय भयो।।।
ताका दुख कल्ल जाय न बरना। एते पर एता क्या करना॥६॥
पशुपक्षिकी काया पाई। चेतन रहे तहां लपटाई॥
विना विवेक कहो हयों तरना। एते पर एता क्या करना॥६॥
इस तिरजंच साहिं दुख सहे। सो दुख किनहं जाहि न कहे॥

पाप करमतें इह गति परना । एते पर एता क्या करना ॥ ८॥ फिरह परे नरकके माही । सो दुख कैसे बरने जाही ।। क्षेत्र गंधतें नाक जुसरना। एते पर एता क्या करना॥९॥ अग्निसमान भूमि जह कही । कितह शील महा बन रही !! स्री सेज छिनक निर्दे टरना। एते पर एता क्या करना ॥१० परम अधर्भा देव कुमारा । छेदन मेदन करीं इअपारा ॥ तिनके बसर्ते नाहि उवरना। एते पर एता क्या करना ॥११॥ रंचक सुख जहँ जियको नाहीं। वसत यशह गति नाहि अधाहीं देखत दृष्ट महा भय डरना। एते पर एता क्या करना ॥१२॥ पुण्ययोग भयो सुर अनतारा । फिरत फिरत इह नगतमंत्रारा ॥ आवत काल देख थर हरना । एते पर एता क्या करना ॥१३॥ सुरमंदिर अरु सुखसंयोगा । निश्चदिन सुख संपितके भोगा॥ छिनइक माहि तहाते टरना । एते पर एता क्या करना ॥१४॥ वहु जन्मांतर पुण्य कथाया । तब कहुं लड़ी मनुष परजाया ॥ तामें लग्यो जरा गद मरना। एते पर एता क्या करना ॥१५॥ घन जे।वन सबही ठकुराई । कर्म योगतै नौनिधि पाई ॥ सो स्वपनांतरकासा वरना। एते पर एता क्या करना निश्वदिन विषय भोग लपटाना। समुझै निह्न कीन गीत जानां ॥ है छिन काल आयुको चरना। एते पर एता क्या करना ॥१७॥ इन विषयन केती दुख दीनों । तबहूं तू तेही रस भीनों ॥ नेक विवेकहदे नहिं धरना । एतेपर एता क्या करना ॥१८॥ परसंगति केता दुख पाचै । तबहू तोकों लाज न आवे ॥ वासन संग नीर ज्यों जरना । एते पर एता क्या करना ॥१९॥ देव धर्भ गुरु ग्रंथ न जानें। स्वपरविवेक हुदै निहं आनें।। क्यों होवे भनसागर तरना। एते पर एता क्या करना ॥२० पांची इन्द्री अति चटपारे । परम धर्म धन मूसन हारे ॥ खांहिं पियहि एतो दुख मरना। एते पर एता क्या करना॥२१ सिद्ध समान न जाने आपा । तातैं तोहि लगत है पापा ॥ खोल देख घट पटहिं उघरना एते पर एता क्या करना ॥२२॥ श्रीजिनवचन अमल रस वानी। पीवहि क्यों नहिं मृद अज्ञानी ॥ जातें जन्म जरा मृत हरना । एते पर एता नया करना ॥ २३ ॥ जो चेते तो है यह दावो। नाही बैठे मंगल गावो॥ फिर यह नरभव बृक्षन फरना। एते पर एता क्या करना॥ २४ ॥ ' मैया ' विनवहि वारंवारा । चेतन चेत मलो अवतारा ॥ ह्वे दलह शिव नारी वरना । एते पर एता क्या करना ॥ २५ ॥

## दोहा.

ज्ञानमयी दर्शन नमयी, चारितमयी स्वभाय ॥ सो परमातम ध्याहये, यह स मोक्ष उपाय ॥ २६ ॥ सत्रहसो इकतालके, मारगशिर शितपक्ष ॥ तिथि शंकर गन लीजिये, श्रीरविवार प्रतक्ष ॥ २० ॥ इति उपदेशपचीसिका.

## अथ नंदीश्वरद्वीपकी जयमाला। होहा.

वंदों श्री।जिनदेवको, अरु वंदों जिन वैन ॥ जस प्रसाद इह जीवके, प्रगट होंय निज नैन ॥ १ ॥ श्रीनंदीश्वर द्वीपकी, महिमा अगम अपार ॥

कहं तास जय मालिका, जिनमतके अनुसार ॥ २ ॥

आस्त्रच परसों कीजे शीत । तातें बंध बढाह विपरीत ॥ पुरुष तोहि अपनपो नाहिं। तू चेतन व जह सब आहि ॥ ८॥ संवर परको रोकन माव । सुख होवेको यही उपाव ॥ आवे नहीं नये जहां कर्म। पिछले सकि प्रगटै निजधर्म ॥९॥ थिति पूरी है खिर खिर जाहिं। निर्जरमाव अधिक अधिकाहिं॥ निर्मल होय चिदानंद आप । गिटै सहज परसंग मिलाप ॥१०॥ लोकमाहि तेरो कल नाहि। लोक आन तुम आन लखाहि॥ वह पट दर्शनको सब धाय । तू चिनमूरित आतम गम ॥११॥ दुर्छम पर दर्वनिको भाव। सो तो।हे दुर्छभ है सुनि राव॥ जो तेरो है ज्ञान अनंत । सो नहिं दुर्लम सुनो महंत ॥ १२ धर्म सुआप स्वमावीह जान । आप स्वमाव धर्म सोई मान ॥ जब यह धर्म प्रगट तोहि होय। तब परमातम पद लखि सीय ॥१३ थेही बारह मावन सार। तीर्थकर मावहिं निरधार ।। हैं वैराग महावत हेंहिं। तब भवश्रमन जलांजुलि देहिं॥१४ 'मैया' माबहु मान अनुष । मावत होहु चरित शिवभूप ।। सुख अनंत विरुसह निग्नदीस । इम भारूयो स्वामी जगदीस ॥१५

इति बारह भावना.

अथ कर्मबंघके दशभेद छिल्यते । दोहाः

भी जिनचरणाम्बुबार्ते, वंदहुं श्वीस नवाय ॥ कहुं कर्मके बंधको, भेद मान सम्रज्ञाय ॥ १ ॥ एक प्रकृति दश निधि वंधे, मिन्नमिन्न तस नाम ॥ गुण लच्छन वरनन सुनै, जागहिं आतम राम ॥ २॥ वन्धसमुच्य भेद ये, उत्कैर्षण जु बढाय ॥ शंकरसनै औरहि लसै, अपकैर्षण घट जाय ॥ ३॥ लावै निकट उदीरणा, सैचा उँद्य करंत ॥ र्जपसम और निधत्ते लखि कर्म निकांचितें अंत ॥ ४॥

## चौपाई.

मिध्या अत्रत योग कपाय । वंध होय चहुं परतें आय ॥ थिति अनु भाग प्रकृति परदेश । ए त्रंधन विधि भेद विशेष ॥५॥ प्रथमहि वंध प्रकृति जो होय । सप्तर्चवंध कहावै सीय ॥ द्जा उत्कर्षण वंघ एह । थितहि बढाय कर बह जेह ॥६ वीजी संकरमण जु कहाय । औरकी और प्रकृति हो जाय ॥ गतिविन और करमप कही। बंध उदय नाना विधि लही।।।।। चौथो अपकर्षण इम थाय। बंध घटै अथवा गल जाय।। पंचम करन उदीरण हेर । ल्यावै निकट उदयमें वेर ॥ ८ ॥ सत्ता अपनी लिये वसंत । पष्टम मेद यहै विरतंत ॥ सप्तम भेद उदय जे देय। थिति पूरी कर वंश खिरेय ॥९॥ अष्टम उपसम नाम कहाय । जहां उदीरन बल न बसाय ॥ नवमीं भेद निधत्त जु सोय । उदीरन संक्रमणन होय ॥ १० ॥ दश्रमी बंध निकांचित जहां । थिति नहीं बढे घटै नहिं तहां ॥ उदीरण संक्रमणन और । जिम बंध्यो रस दै तिन ठौर॥११ ए दश भेद जिनागम लहे। गोमठसार ग्रंथमें कहे॥ समझै धारे जे उर माहिं। तिनके चित्त विकलता नाहिं॥ १२ शाण थानक पैं जहां जो होय । आगम देख विलोकहु सीय ॥ सब संशय जियके मिट जाय । निर्मल होय चिदातमराय॥१३

वंध सकल पुद्रल यरपंच । चेतन माहि न दीसे रंच ॥ लोक अलोक विलोकनवंत । 'भैया ' वह पद प्रगट करंत ॥१४॥

दोहा.

ये दश भेद लखे लखहिं, चिदानंद भगवान ॥ जामें सुख सब सास्वते, वेदहु सिद्ध समान ॥ १५ ॥ इति कर्मवंधके दश्चमेदवर्णन ।

> अथ सप्तमंगीवाणी लिख्यते. दोहाः

वंदी श्रीजिनदेवकी, वंदी सिद्ध महंत ॥ वंदी केवल ज्ञान जो, लोक अलोक लखंत ॥ १ ॥ संप्तमंगवाणी कहूं, जिनआगम अनुसार ॥ जाके समुझत समक्षिये, नीके सेद विचार ॥ २ ॥ चीपाई.

अस्ति नास्ति गुण रुच्छनवंत । प्रथम दर्य यह भेद घरंत ॥
ये गुण सिद्ध करनके काल । सप्त भंग भाखे ग्रुनिराज ॥ ३॥
प्रथम द्रव्य अस्ति नय एह । नास्ति कहै द्जी नय जेह ॥
तीजी अस्तिनास्ति निहार । चौथी अवक्तव्य नय घार ॥४॥
पंचिम अस्तिअवक्तव्य कही । छट्टी नास्तिअक्तव्य रुही ॥
सप्तिम अस्तिनास्तिअवक्तव्य । इनके भेद कहूं कछ अव्य ॥ ५
अस्ति दरवको मृठ स्वमाव । नास्ति परणम निपट निनाव ॥
अथवा और दरव सो नाहिं । ताहि उपेक्षा नाम कहाहिं ॥६॥
अस्तिनास्ति गुण एकहि माहिं । दुहुगुण द्रवरुच्छन ठहिराहिं ॥
अस्तिनास्ति विन दर्व न होय । नय साधेतै अम निहं के।य ॥७

द्रच्यगुण बचनिन कहों न जाय । वचन अगोचर वस्तु स्वभाय ॥ जो कहुं एक अस्तिता सही । तो द्जी नय लागे नहीं ॥ ८ ॥ जो कहुं नास्तिक गुणदोउ माहिं। तो अस्तिकता कैसें नाहिं ॥ अस्ति नास्ति दोउ एकहि वेर । कही न जाय वचनको फेर ॥ ९ ॥ दुहूको एक विचार न होय । इक आगें इक पीलें जोय ॥ कोउ गुण आगें पीलें नाहिं। दोउ गुण एक समयके माहिं ॥ १०॥ तातें बचन अगोचर दर्घ। मातों नय भाखी ए सर्व ॥ नय समुद्देतें तस्तु प्रमान । नय समझे जिय सम्यकवान ॥ ११॥ नय नहिं लखें मिथ्याती जीव । तातें आमक रहे सदीव ॥ भिया' जे नय जानहिं भेद । तिनके मिटहि मकल अमखेद ॥ इति समुगीवाणी.

# अथ सुवुद्धिचौबीसी लिस्यते।

दोहा.

चरनकमल जिनदेवके, बंदों श्रीत नवाय ॥ कहूं सुबुद्धिचावीसिके, कछु कवित्त गुण गाय ॥ १॥ कवित्त.

निर्वाण सागर महासाधुसु विमलप्रम, श्रुंद्धप्रम श्रीधर जिनेश्वर नमीजिये। सुद्त्व अमलप्रम उद्धर आङ्गर सिन्धु सन्मति पुष्पांजलिके चर्णचित दीजिये॥ शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर, विमलेश्वर यथार्थ नाम नित लीजिये। यशोधर कृष्ण ज्ञान शुद्धमति सिरीभद्र, अतिकान्त शान्तपद नमस्कार कीजिये र महाप्रम स्ररदेव सप्रम जु स्वयंप्रम, सर्वायुष्ठ जयदेव

१ निर्मल है प्रमा जिनकी.

चित्तमं चितारिये । उद्देव प्रभादेव श्रीउद्क प्रश्नकीर्त, जयकीर्त्त पूर्णदुद्धि दिरदे निहारिये ॥ निःकषाय विमलमम विपुल निर्मल चित्र, गुप्त समाधिग्रप्त नाम नित धारिये । स्वयंभू कंदर्भ जयनाथ विमलसु देवपाल अनंतवीर्य चै।वीसी आगम जुहारिये ॥ ३ ॥

पंच पर्म इष्ट सार महामंत्र नमस्कार, जपै जीव लहै पार सागर भो तीरको । रिद्धको भरै मंडार सिद्धको सुपंथ सार, लिव्यको अनोपचार सार शुद्ध हीरको ॥ कष्टको करै निवारदुष्ट दूर होहि छार, पुष्ट पर्म ब्रह्महार सुष्ठ शुद्ध धीरको । पापको करै प्रहार अष्ट कर्म जैतवार, मन्यको यहै अधार ज्ञान बल वीरको ॥ ४

महा मंत्र यहै सार पंच पर्म नमस्कार, भी जल उतारै पार मन्यको अधार है। विश्वको विनाश करे, पापकर्म नाश करे। आतम प्रकाश करे पूरवको सार है॥ दुख चकच्यूर करे, दुर्जन-का दूर करे, सुख भरपूर करे परम उदार है। तिहूं लोक तार-नको आत्मा सुधारनको, ज्ञान विस्तारनको यहै नमस्कार है॥ ॥

जीव द्रव्य एक देख्यो दूमरो अजीव द्रव्य, गुण परजाय ित्ये सर्व विद्यमान है। देख्यो ज्ञान मधि जिनवर श्री द्यपम नाथ, ताके भेद कहते अनेकही विनान है।। देवनके इन्द्र जिते तिनके समृह मिले, बंदै नित्य भाव घर सदा ये विधान है। ताको सदा हमहू प्रणाम शीस नाय करें, जाके गुणधारे मोक्ष मारग निदान है।। ६।।

अनद्गरेखर (३० वर्ण. रघु गुरुके कमसे )

नमाभि पंचनामको सुध्याय आप धामको, विडार मोहका-मना सुराहक। रटा टर्ड व्हामदोपटारके कपायको निवारके, स्वरूप ग्रुद्ध धारिके निहारकें सुधामई॥ अनंत ज्ञान भानमां कि चेतना निधानमों, कि सिद्धकी समानमों सुधार ठीक यों दई। सु-बुद्धि ऐसैं आयके अवधको दिखायके, चटाक चित्त लायकें झटाक ब्रंट रच्ने गई॥ ७॥

प्रकृति आदि सातकी जहां ते ताहि घातकी, तो चिंता कौन बातकी मिथ्यात्वकी गढी ढई। लखी सुजात गातकी शरीर सात धातकी, सुयामें काहु भांतिकी न चेतना कहूं भई ॥ अंधेरी मेट रातकी सुजानी चात भातकी, प्रवानी जीव जातिकी सुआप चे तना मई । सुबुद्धि ऐसें आयकें अवंधकी दिखायकें, चटाक चित्त लायकें झटाक इंट रन्वे गई ॥ ८ ॥

कटाक कर्ष तोरके छटाक गांठि छोरके, पटाक पाप मोरके तटाक दै मुषा गई। चटाक चिह्न जानिके, झटाक हीय आनके नटािक नृत्य भानके खटािक नै खरी ठई। घटाके घोर फािरके, तटाक वंध टारके अटाके राष्ट्र धारकें रटाक रामकी जई। ग-टाक ग्रुद्ध पानको हटािक आन आनको, घटािक आप थानको सटाक इयौष्ट्र पु छई॥ ९॥

## मनहरण. (३१ वर्ण)

केळ फिरें कानफटा, केळ श्रांस घरें जटा, केळ लिये सस्स वटा भूले मटकत हैं। केळ तज जाहि अटा, केळ घेरें चेरी चटा, केळ पढें पट केळ धूम गटकत हैं।। केळ तन किये लटा, केळ महा दीसें कटा केळ, तरतटा केळ रसा लटकत हैं। अम भावतें न हटा हिये काम नाहीं घटा, विषे सुख रटा साथ हाथ पटकत हैं॥१०

छप्य.

दुविधि परिग्रह त्याग, त्याग पुनि प्रकृति पंच दग।

गहिंह महा वर्त भार, लहिंह निज सार शुद्ध रस ॥ धरिंह सुध्यान, प्रधान ज्ञान अम्रत रस चक्खिंह । सहिंह परीपह जोर, व्रच निज नीके रक्खिंह ॥ पुनि चढिह श्रेणि गुण थान पथ, केवल पद प्रापित करिंह । सत चरण कमल वंदन करत, पाप पुंज पंकति हरिंह ॥१९॥

## कवित्त. ( मनदर्ग )

भरमकी रोति यानी परमसों प्रीति ठानी, घरमकी गात जानी ध्यायत घरे। घरी । जिनकी बखानी वानी सोई उर नीके आनी, निहचे ठहरानी दढ हैं कें खरी खरी॥ निज निधि पहिचानी तम भयो त्रक्ष जानी, जिन लोककी निशानी आपमें घरी घरी। मी थिति विलानी अरि सत्ता जु हठानी, तम भयो शुद्ध प्रानी जिन वैसी जे करी करी ॥ १२॥

तीनसै तेताल राजु लोकके प्रभान कहो।, घनाकार गनतीको ऐसो उर आनिये। ऊंची राज् चवदह देख्यो जिन राज जूने, तामे राज् एक पोलो पवन प्रचानिये।। तामें है निगोद राशि भरी घृतघट जैसें, उमे मेद ताके नित इतर सु जानिये। तामें सो निकसि व्यवहार राशि चढै जीव, केई होहि सिद्ध केई जगमें बढ़ानिये॥ १३॥

#### छप्पय.

जो जानिंह सो जीव, जीन विन और न जानें। जो मानिंहें सो जीव, जीव विन और न मानें॥ जो देखिंह सो जीव, जीव विन और न देखें। जो जीविंह सो जीव जीव गुण यहै विसेखें॥ महिमा निधान अनुभूत युत, गुण अनंत निर्मल लसै। सो जीन द्रन्य पेखंत भवि, सिद्ध खेत सहजहिं वसै॥१४॥ कवित्त.

अचेतनकी देहरी न की जे तासों नेहरी, ओगुनकी गेहरी परम दुख भरी है। याही के सनेहरी न आवें कमें छहरी सु, पाने दु-ख तेहरी जे याकी भीति करी है। अनादि लगी अहरी ख देखतही खहरी तू, यामें कहा छेहरी कुरोगनकी दरी है। काम गजकेहरी सुराग हेप के हरी तू, तामें हम देहरी जो मिथ्यामित हरी है। १५।।

#### सवैया

हान प्रकाश भयो जिनदेवको, ईद्रसु आय मिले छ तहाँई। ह्रिपसुवर्ण महाद्युति रत्नके, कोट रचे के अनादिकी नाई॥ वीस हजार छ पैडी विराजत, तापें चळ्यो तिरलोक गुसाँई। देखके लोक कहे अवनीपर, सिंधु चळ्यो असमानके ताई। ॥१६॥ नीव धरे शिवमंदिरकी, उरमें कितनी उद्तें उपजावे। ज्ञानप्रकाश करे अति निर्मल, ऊरम्की मित यों चित लावे। इिन्द्रन जीतकें श्रीति करे, परमेश्वरसों मन चाह लगावे। देखै निहार विचार यहै, करमें करनी महाराज कहावे॥ १७॥ तोहि इहां रहियो कहु केतक, पंथमे श्रीति किये सुख देवे है। पोपत जाहि पियारीस जानकें, सो तो नियारीये होतन क्वे है॥ दह सनेह करे मत हंस, गई कर जाहि नियाहन है है॥ १८॥ कवित्त.

मृग भीन सुजनसों अकारन वैर करे, ऐसे जगमाहिं जीव् २१ विधना बनाय है । काननमें तुन खांहिं दूर जल पीन जांहिं, वंसे बनमाहिं वाहि मारनको धाये हैं ।। जल माहिं भीन रहें काहसों न कछ कहें, वाको जाय पापी जीव नाहक सवाये हैं । सज्जन सन्तोष धेरै काहसों न वैर करें, वाको देख दुष्ट जीव कोघ उपजाये हैं ॥ १९ ॥

अहिक्षितिपार्श्वनाथकी स्तुति कवित्त.

आनंदको कंद कियों पूनमको चंद कियों, देखिये दिनंद ऐसो नंद अश्वसेनको । करमको हरे फंद अमको करे निकंद, चूरे दुख द्वंद सुख पूरे महा चैनको ॥ सेवत सुरिंद गुनगावत निरंद भैया, ध्यावत सुनिंद तेहू पावें सुख ऐनको । ऐसो जिन चंद करे छिनमें सुझंद सुतौ, ऐक्षितको इंद पार्क्ष पूजों प्रभु जैनको ॥२०॥

कोर्फ कहे स्रसोमदेव है प्रत्यक्ष दोऊ, कोड कहे रामचंद्र राखे आवागौनसों। कोऊ वहे ब्रह्मा बडो सृष्टिको करैया यहै, कोऊ कहे महादेव उपज्यो न जोनसों॥ कोऊ कहे कृष्ण सव जीव प्रतिपाल करे, कोड लागि रहे हैं भवानीजीके भौनसों। वही उपख्यान साचो देखिये जहांन दीचि, वेश्याघर पूत भया वाप कहे कोनसों॥ २१॥

वीतराग नामसेती काम सब होंहि नीके, वीतराग नामसेती धामधन मंरिये। वीतराग नामसेती विघन विलाय जांय, वीत

<sup>(</sup>१) यह कवित्त कार्गे सुपंथ कुपंथ पचीसीमें भी आया है इसका कारण ऐसा माल्म होता है कि इस सुनुद्धि चीवीसीके आदिमें भूतभ-विष्यत दो चौवीसीके नमस्कारके दो कवित्त हैं इनके बींचमें वर्तमान चौवीसीको नमस्कार करने का कवित्त मी मैयाजीने अवद्य वनाया होगा परन्तु छेखकोंकी भूळसे कदाचित छूट जानेसे किसी एक महात्माने यह २१ वां कवित्त रखकर २४ की संख्या पूरी की होगी. अन्यथा दोजगह एकही कवित्तका होना असंभव है।

राग नामसेती अवसिंधु तिरये ॥ वीतराग नामसेती परम प-वित्र हुजे, वीतराग नामसेती शिववध् वरिये । वीतराग नामसम हित् नाहिं द्जो कोऊ, वीतराग नाम नित हिस्दैमें धरिये ॥२२॥ श्रीराणापुरमंदिरका वर्णन-

देख जिनसुद्रा निजरूपको स्वरूप गहै, रागद्वैषमोहको वहाय डारै पलमें। लोकालोकव्यापी ब्रह्म कमेसों अबंध वेद, सिद्धको स्वमाव सीख ध्यावे शुद्ध थलमें।। ऐसे वीतरागृज्यके विंव हैं विराजमान, भव्यजीव लेह ज्ञान चेतनके दलमें। मांझनी ओ मंडपकी रचना अनूप बनी, राणापुर रत्न सम देख्यो पुण्य फलमें।। २३।।

सुचुधि प्रकाशमें सु आतम विलासमें सु, थिरता अभ्यासमें सुज्ञानको निवास है। उत्तरभकी रीतिमें जिनेशकी प्रतितिमें सु, कर्म-नकी जीतमें अनेक सुख भास है।। चिदानंद ध्यावतही निज पद पावतही, द्रव्यके लखावतही देख्यो सब पास है। वीतराग वानी कहै सदा ब्रह्म ऐसं मास, सुखमें सदा निवास प्रन प्रकाश है।। २४॥

दोहा.

यह सुबुद्धि चौनीसिका, रची भगवतीदास ॥ जे नर पढिहिं निवेकसों, ते पानहिं शिववास ॥ २५ ॥ इति श्रीसुनुद्धि चौनीसी.

अथ अकृत्रिमचैत्यालयकी जयमाला। चौपाई.

प्रणमहुं परम देवके पास । मन वच भाव सहित शिरनाय ॥

अक्रिम जिनमंदिर जहां । नितप्ति वंदन कीजे तहां ॥ १॥ प्रथम पताल लोकविस्तार । दश जातिनके देव कमार ॥ तिनके भवन भवन प्रति जोय। एक एक जिनमंदिर होय ॥ २ ॥ असर इ.मारनके परमान । चौसठ लाख चैत्य मगवान ॥ नाग क्रमारनके इम माख । जिनमंदिर चौरासी लाख ॥ ३ ॥ हेम क्रमारनके परतक्षा । जिनमंदिर हैं बहतर लक्षा विदुत कुमारनके भवनाल । लक्ष छिहत्तर नम्रं त्रिकाल ॥ ४ ॥ सुपर्ण क्रमारनके सब जान । लक्ष बहत्तर चैत्य प्रभान ॥ अगनि कुमारनके प्रासाद। लक्ष छिहत्तर वने अनाद ॥ ५ ॥ बात कुमार मवन जिनगेद । लक्ष छिहत्तर बंदहं तेह ॥ उदिधि क्रमार अनोपमधाम । लक्ष छिहत्तर कर्र प्रणाम ॥ दीप क्रमार देवके नांव । लक्ष छिहत्तर नम्नं तिहुँ ठांव । लक्ष छचानवें दिक क्रमार । जिनमंदिर सो है जैकार ॥ ७ ॥ ये दश भवन कोटि जहँ सात। लक्ष बहत्तर कहे विख्यात ॥ विन जिनमंदिरको त्रैकाल । बंदन करूं भवन पाताल ॥ ८ ॥ मध्य लोक जिन चैला प्रमान । तिनशति बंदों मनधर ध्यान ॥ पंचमेरु अस्ती जिन भीन । तिनकी महिमा बरने कौन ॥ ९ ॥ वीस बहुर गजदंत निहार । तहां नमुं जिन चैत्य चितार ॥ वीस कुलाचल पर्वत शीस । जिन मंदिर वंदों निशदीस ॥१०॥ विजयारध पर्वतपर कहे । जिन मंदिर सौशत्तर लहे ॥ श्चरह्रमन दश चैत्य प्रमान । वंदन करों जोर जुगपान ॥ ११ ॥ श्रीवक्षार गिर्राहे उर घरों । चैत्य अश्री नित बंदन करों ॥ मल्पोत्तर परवत चं ओर । नमहं चार चैत्य करजीर ॥ १२ ॥

और कहूं जिनमंदिर थान । इक्ष्वाकारहिं चार प्रमान ॥ क्रंडलगिरिकी महिमा सार । चैत्य जु चार नम् निरधार ॥१३॥ रुचिकनाम गिरिमहा बखान । चैत्य जु चार नमूं उर आन ॥ नंदीश्वर वावन गिर/ाव । वावन चैत्य नमहं घरभाव ॥१४॥ मध्यलोक भविके मन भावन । चैत्य चारसौ और अठावन ॥ तिन जिन मंदिरको निश्रदीसा वंदन करों नाय निज जीस॥१५॥ व्यंतर जाति असंखित देव । चैन्य अक्षंख्य नमहुं इह मेव ॥ ज्योतिप संख्यातें अधिकाय । चैत्य असंख्य नम् चितलाय ॥१६॥ अव सुरलोक कहूं परकाश । जाके नमत जाहिं अधनाश ॥ प्रथम स्वर्ग सौधर्म विमान । लाख बतीस नम् तिहं थान ॥१७॥ द्जो उत्तर श्रेणि इशान । लक्ष्य अठाइस चैत्य निधान ॥ तीजो सनत कुमार कहाय। बारह लाख नमूं घर भाय :।१८॥ चौथो स्वर्ग महेन्द्र सुठामि । लाख आठ जिन चैत्य नमामि ॥ ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर दोय । लाख च्यार जिन् मंदिर होय ॥१९॥ लांत्व और कहूं कापिष्ट । सहस पचास नमूं उत किए ॥ शुक्र महा शुक्र अभिराम । चालिस सहँसनि कर्र प्रणाम ॥२० सतार सहस्रार सुर लोक । पट सहस्र चरनन द्याँ घोक ॥ आनत प्राण आरण अच्युत्त । चार स्वर्भेसे सात संयुत्त ॥२१॥ प्रथमहि मेव चैत्य जिन देव । इकसो ग्यारह की जे सेव ॥ मध्यप्रैव एकसो सात । ताकी महिमा जग विख्यात ॥ २२ ॥ उपरि ग्रैव निब्बे अरु एक । ताहि नमुं घर परम विवेक ॥ नव नवउत्तर नव प्रासाद । ताहि नमूं तजिके परमाद ॥ २३ ॥ सबके ऊपर पंच विमान । तहँ जिनचैत्य नमृं धर ध्यान ॥ सत्र सुरलोकनकी मरजाद । कही कथन जिन वचन अनाद ॥२४॥

लख चौरासी मंदिर दीस। सहस सत्याणन अरु तेईस।। तीन लोक जिन भवन निहार । तिनकी ठीक कहं उरवार ॥२५॥ आठ कोड अह छत्पन लाख । सहस्र सत्याणन ऊपर भाख ॥ चहुंसे इक्यासी जिन भीत । ताहि नमृकरिकें चिन्तौन॥२६॥ धनुष पंचसो विवयमान । इकसी आठ चैत्य प्रति जान ॥ नव अरब्ब अरु कोटि पचीस । त्रेपन लाख अधिक प्रनिदीस २७ सहस सताईस नवसे मान । अरु अडतालीस बिंव प्रमान ।। एती जिन प्रतिमा गन रुजि। तिनको नमस्कार नित कीजे॥ २८ जिनप्रतिमा जिनवरके भेश । रचंक फेर न कह्यो जिनेश ॥ जो जिनप्रतिमा सो जिनदेव । यहै विचार करे भवि सेव ॥ २९ अनंत चतुष्ट्य आदि अपार । गुण प्रगरे इहि रूप मझार ॥ तातें भविजन शीस नवाय । वंदन करहि योग त्रयलाय ॥३०॥ अकुत्रिम अरु कुत्रिम दोय । जिन प्रतिमा वंदो नित सोय ॥ वारंबार शीस निज नाय । बंदन करहुं जिनेश्वर पाय ।। ३१ ॥ सत्रहसै पैतालिस सार । मादों सुदि चउदश गुरुवार ॥ रचना कही जिनागम पाय । जैजैजै त्रिभुवनपतिराय ॥ ३२ ॥

दोहा.

दक्षर्लान गुनको निरख, मूरख मीठे बैन ॥ 'भैया' जिनवाणी सुने, होत सबनको चैन ॥ ३३॥ इति श्रीभक्षत्रिम चैत्यालयोंकी जवमाला.

अथ चवदह्गुणस्थानवर्त्तिजीवसंख्यावर्णन लिख्यते. होहा.

वीतरागके चरनयुग, वंदों दोउ करजोर ॥ कहूं जीव गुणधानके, अष्टकर्म दलमोर ॥ १ ॥ जिहं चलनो जिहं पंथको, सो ढूंढे वहु साथ ॥ तैसे पंथिक मोक्षके, ढूंढे लेहि जिननाथ ॥ २ ॥ चैपाई.

चौदहं गुण थानक परमान । जियकी संख्या कहीं यखान ॥ इहि मगचले सुकत सो होय । रहे अर्द्ध पुद्रललों कोय ॥ ३ ॥ प्रथम मिथ्यात्व नाम गुणथान । जीव अनंतानंत प्रमान ॥ तिनके पंच मेद विस्तार । वरनों जिन आगम अनुसार ॥ ४ ॥ एक पक्ष जो गहिकें रहे । दुजी नय नाहीं सरदहें ॥ वो मिथ्याती सुरख जीव । ज्ञानहीन ते कहें सदीव ॥ ५ ॥ जिन आगमके शब्द उथाप । थापै निजमति वचन अलाप ॥ सुजस हेत गुरुतर मनधरे । सो विपरीति भवदुख भरे ॥ ६ ॥ देव कुदेव न जाने भेव । सुगुरु कुगुरुकी एकहि सेव ॥ नमें भगतिसों विना विवेक । विनय मिथ्याती जीव अनेक ॥ ७॥ मांति भांतिके विकलप गहे । जीव तत्व नाहीं सरदहे ॥ शून्य हिये ढोले हैरान । सो मिथ्याती संशयवान ॥ ८ ॥ गहल रूप वरतें परिणाम । दुखित महान न पायै धाम ॥ जाको सुरति होय नहिं रंच । ज्ञानहीन मिथ्याती पंच ॥ ९ ॥ वोहा.

इनिह पंच मिथ्यात्व वश, जीव बसै जगमाहिं ॥ १० ॥ इनिह त्याम ऊपर चढे, ते शिवपथिक कहाहिं ॥ १० ॥ सासादन गुन थानसों, अरु अयोग परजंत ॥ उत्कृष्टी संख्या कहूं, भाखी श्रीभगवन्त ॥ ११ ॥ चौपाई.

साक्षादन गुणथानक नाम। बाबन कोटि जीव तिहँ ठाम ॥

एक अरव अरु कोटि ज़ चार । मिश्रनाम तीजै उरधार ॥१२॥ अवत है चौथो गुणवंत । सात अरव जिय तहां वसंत ॥ पंचम देशविरतपुर कहे। तेरह कोटि जीव जहं लहे ॥ १३॥ पंच कोटि अरु त्राणवलाख । सहस अठ्याणवें ऊपीर भाख ॥ ह्रयसो छह जिय छहेथान । परमादी मुनि कहे बखान ॥ १४ ॥ अममत्त सप्तम परतक्ष । कोटि दोय अरु छ्यानव लक्ष ॥ सहस निन्याणव इकसो तीन । एते म्रानि संयम परवीन ॥१५॥ उपसम श्रेणि चढै गुणवान । अष्टम नवम दशम गुण थान । है है सो निन्याणव कहे। अठ सत्ताणव सब सरदहे॥ १६॥ अष्टम क्षपक पंथ जिय कोय । शतक पंच अहाणव होय ॥ नवर्मे गुण थानक जिय जवै। शतक पंच अहाणव सबैं ॥१७॥ दशमें गुण थानक प्रतिराय । शनक पंच अहाणव थाय ॥ एकादश श्रेणी उपशत । द्वेसी अरु निन्याणव तंत ॥१८॥ द्वादशमों गुण क्षीण कपाय। पंच अठाणव सब म्रानिराय ॥ ' अब तेरहमें केवल ज्ञान। तिनकी संख्या कहूं बखान॥१९ लाख आठ केवलि जिन सुनो । सहस अठाणव ऊपर गुनो ॥ शतक पंच अरु ऊपर दोय। एते श्री केवलि जिन होय ॥२० अव चीदम अयोग गुण थान । पंच अठवाण सब निर्वान ॥ तेरह गुण थानक जिय लहुं। सबकी संख्या एकदि कहुं॥२४॥ आठ अरब सतहत्तर कोड । लाख निन्याणन ऊपर जोड ॥ सहस नित्याणव नव सौ जातः अरु सत्याणव सब परमान ॥२२ जब लों जिय इह थानक माहि। तब लों जिय जग वासि कहांहिं॥ इनहि उलंबि प्रकृतिमें जांहिं। काल अनंतृहि तहां रहाहिं॥२३ सुख अनंत विलसहिं तिहं थान। इहि मारूयो श्री भगवान ॥ भैया सिद्ध समान निहार। निजवट मांहि वहै पद धार।।२४॥ संवत सत्रह सेतालीय । मारगसिर दशमी श्रम दीस ॥ मंगल करन महा सुखधाम। सब सिद्धनप्रति करूं प्रणाम॥२५॥ इति श्रीशिवपंथ पचीसिका।

> अथ पन्द्रह पात्रकी चौपाई लिख्यते. बोहा.

नमहुं देव अरहंतको, नमहुं सिद्ध शिवराय ॥
नमहुं साधुके चरनको, योग त्रिविधिके लाय ॥ १ ॥
पात्र कुपात्र अपात्रके, पंद्रह भेद विचार ॥
ताकी कळु रचना कहूं, जिन आगम अनुसार ॥ २ ॥
तीन पात्र उत्तम महा, मध्यम तीन बखान ॥
तीन पात्र प्रति जघन हूँ, ते लीजे पहिचान ॥ ३ ॥
तीन कुपात्र प्रसिद्ध हैं, अरु अपात्र प्रनि तीन ॥
ये सब पन्द्रह भेद हैं, जानहु ज्ञान प्रवीन ॥ ४ ॥
चौपाई.

उत्तम माहि महा अरु श्रेष्ठ । तीर्थंकर काहिये उत्कृष्ट ।।
मुनि मुद्रामें लेहि अहार । वह दातार लहे भव पार ॥५॥
उत्तम माहि मध्यके अंग । श्रीगणधर वरने सरमंग ॥
चार ज्ञान संयुक्त प्रधान । द्वादशांगके करहि बखान ।६॥
उत्तम माहि जघन्य छ होय । सामान्यहि मुनि वरने सोय ॥
दार्वित भावित शुद्ध अन्ए । परम दयाल दिगम्बर रूप ॥०॥
मध्यम पात्र अणुत्रत धार । तिनके तीन मेद विस्तार ॥
दार्वित भावित गुण संयुक्त । रहे पाप किरियायों मुक्त ।'८॥

उत्तम ऐलक श्रावक पास । एक लंगोटी परिग्रह जास ॥ मठ मंडपर्ने करहि निवास। एकादश्वम प्रतिज्ञा भास ॥९॥ द्जी श्रावक क्षुञ्जक नाम । कुछ अधिको परिग्रह जिहि ठाम ॥ पीछी और कमंडल धरे। मध्यम पात्र यही गुण वरे॥१०॥ अरु दश प्रतिमा धारी जेह। लघु पात्रनमें वरने तेह ॥ इह विधि यह पंचम गुण थान। मध्यम पात्र मेद परवान ॥११॥ अब रुघु पात्र कहूं समुझाय । उत्तम मध्यम जघन कहाय ॥ उत्तम श्वायिक समकितवंत । जिनके भावनको नहि अत।।१२॥ मध्यमं पात्रसु उपसम धार । जिनकी महिमा अगम अपार ॥ वैदक समकित जाके होय। लघुपात्रनमें किंदेये सोय ॥१३॥ वीन क्रुपात्र मिथ्याती जीव । द्रव्यिलंगजो धरहिं सदीव ॥ ज्ञान विना करनी वहु करै। श्रीम अमि मवसागरमें परै ॥१४ म्रुनिकी सम मुद्रा निरधार । सहै परीसह बहु परकार ॥ जीव स्वरूप न जाने भेवा द्रव्य लिंगी मुनि उत्तम एव ॥१५ मध्यम पात्र सु आवक भेष । दार्वत किरिया करे विशेष ॥ अन्तर शून्य न आतम ज्ञान । मानत है निजको गुणवान ॥१६ जघन्य कृपात्र कहं विख्यात । जाके उर वस्तै मिध्यात ॥ समिकतकीसी उत्पर रीति । अंतर सत्य नही परतीति ॥१७॥ फहुं अपात्र दुहुं विधि अष्ट दार्वित भावित किया अनिष्ट ।। परियहवंत कहावै साधु । मिथ्यामत माखे अपराध ॥ (८॥ श्रावक आप कहै जगगाहि। श्रावकके गुण एकहु नाहि॥ मस्यामस्य न जाने भेद । मध्य अवात्र करै वह खेद ॥१९॥ ज्ञचन अपात्र यहे विश्तंत । कहे आपको सम्कितवंत ॥ निहंचे अरु नाहीं न्यवहार । दर्पित मावित दहं विधि छार॥२०

द्वित गुण समिकितके जेह । ग्रंथनमें बरने तेह ॥
दिहें माफिक नाही जिहें चाल । ते मिध्याती जीव त्रिकाल ॥२१॥
भावित समिकित जीव सुभाय । सो निहचें जाने ग्रुनिगय ॥
कें जाने जो वेदें जी । ऐसें गणधर कहें सदीव ॥ २२ ॥
दोहा.

इहिनिधि पन्द्रह पात्रके, गुण निरखै गुणवंत ॥ यथा अवस्थित जानके, घारहिं हिरदै संत ॥ २३ ॥ निज स्तभाव रसकीन जे, ते पहुँचे शिव ओर । मिथ्याती भटकत फिँर, विनवें दास किशोर ॥ २४ ॥ हति पन्द्रह पात्रकी चैं।पाई-

अथ ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय चतुर्दशी लिख्यते. दोहा.

असिंशांखसा जु पंचपद, वंदों शीस नवाय ॥
कछु ब्रह्मा अरु ब्रह्मकी, कहूं कथा गुणगाय ॥ १ ॥
ब्रह्मा ब्रह्मा सब कहै, ब्रह्मा और न कोय ॥
इान दृष्टि धर देखिये, यह जिय ब्रह्मा होय ॥ २ ॥
ब्रह्मा के मुख्यार है, याहुके मुख चार ॥
ऑख नाक रसना श्रवण, देखहु हिये विचार ॥ ३ ॥
ऑख रूपको देखकर, मृहण कर निरधार ॥
शामांद्रेपी आतमा, सबको स्वादनहार ॥ ४ ॥
नाक सुवास कुवासको, जानत है सब मेद ॥
शाचे विरचे आतमा, यों मुख्योले वंद ॥ ५ ॥
रसना पटरस मुंजती, परी रहे मुख मांहि ॥
रीझै खीजें आतमा, मुख यातें ठहराहिं ॥ ६ ॥

श्रवण शब्दके ग्रहणको, १ष्ट अनिष्ट निवास ॥ मुख तो सोही प्रगट है, सुखदुख चाथ तास ॥ ७ ॥ येही चारों ग्रख बने, चहुं ग्रख लेय अहार ॥ तातें ब्रह्मा देव यह, यही सृष्टि करतार ॥ ८ ॥ हृदय कमलपर बैठिकें, करत विविधि परिणाम ॥ कत्ती नाही कर्मको, ब्रह्मा आतम राम ॥ ९ ॥ चार वेद ब्रह्मा रचे इनह तजे कपाय ॥ ग्रद्ध अवस्था ये भये, यह विन श्रुद्धि कहाय ॥ १० ॥ नाना रूप रचें नये. ब्रह्मा विदित कहान ॥ नाम कर्वेजिय संगलै, करत अनेक विनान ॥ ११ ॥ ब्रह्मा सोई ब्रह्में है. यामें फेर न रंच॥ रचना सब याकी करी, तातें कह्यो विरंचें ।) १२ ॥ जैते लक्षण ब्रह्मके. ते ते ब्रह्मा माहि ॥ ब्रह्मा ब्रह्म न अंतरी, यों निश्चय ठहराहि । १३ ॥ जो जाने गुण ब्रह्मके. सो जाने यह बात । 'मैया' थोरे कथनमें, कही कथा विख्यात । १४ ॥ इति ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय चतुर्दशी.

अथ अनित्य पचीसिका लिख्यते ।

नर लोकनके ईश नाग लोकनके ईश, सुरलोकहूके ईश जाको घ्यान घ्यावडी । नाय नाय शीस जाहि वंदत सुनीश नित. अतिशै चौतीस ओ अनंत गुण गावडी । कौन करै जाकी

<sup>(</sup>१) ब्रह्मा (२) जीव (३) ब्रह्मा।

रीस कर्म आरे डारै पीस, लोकालोक जाहि दीस पंथको बनाव ही । ताके चर्ण निश दीश बदै मनिनाय शीस, ऐसे जगदीश पुण्यवंत जीव पावही ॥ १ ॥

दोहा.

परचो कालके गालमें, मृरख करे गुमान ॥ देहें छिनमें दाप जो, निकस जांहिंगे प्रान ॥ २ ॥ कवित्त.

मिथ्यामत नासवेको ज्ञानके प्रकाशवेको, आपापर माम-वेको मानसी बखानी है। छहाँ द्रव्य ज्ञानवेको बंधविधि भान वेको, आपापर ठानवेको परम प्रमानी है। अनुमो बतायवेको जीवके जतायवेको काहुन सतायवेको मन्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तारवेको पारके उतारवेको, सुख विस्तारवेको यहै जिनवा-नी है। ३॥

> आज काल जम लेत है, तु जोरत है दाम ॥ लक्ष कोटि जो धर चले, एहे कौने काम ॥ ४ ॥ कवित्त.

पंच वर्ण वसनसो पंच वर्ण घूलि जाल, मान शंभ सत्य वैन देखे मान नाश है। द्याको निवास सोही वेदीको प्रकाश लगे, रूपेको जुकोट सुती नो करम सास है।। द्रव्य कर्म नाम हेम कोट मध्य राजत है, रतनको कोट माव कर्मको विलास है। ताके मध्य चेतन सुआप जगरीस लसे समोसर्न ज्ञानवान देखे-निजपास है॥ ५॥

> लागो है जम जीवको, बोलत ऐसे गाजि ॥ आज कालमें लेत हूं, कहां जाहुगे भाजि ॥ ६ ॥

देखहुरे दच्छ एक बात परतच्छ नयी, अछनकी संगति वि-चच्छन भुलानी है। वस्तु जो अमच्छ ताहि मच्छत है रैन दिन पोपवेको पच्छ करे मच्छ ज्यों छुमानो है।। विनाशीक लच्छ ताहि चच्छुसों विलोकै थिर, वहै जाय गच्छ तब फिर ज्यों दिवानो है। स्वच्छ निज अच्छको विलच्छकै न देखे पास, मोह जच्छ लामे वच्छ ऐपी भरमानो है।। ७।।

> जगहिं चलाचल देखिये, कोंड सांझ कोंड मोर ॥ लाद लाद कृत कर्मको, ना जानों किहि ओर ॥ ८ ॥

नरदेह पाये कहा पंडित कहाये कहा, तीरथके न्हाये कहा तीर तो न जैहे रे। लच्छिके कमाये कहा अच्छिके अघाये कहा, छत्रके घराये कहा छीनता न ऐहे रे। केशके ग्रंडाये कहा भेपके बनाये कहा जीवनके आये कहा, जराहू न खैहे रे। अमको विलास कहा दुर्जनमें वास कहा, आतम प्रकाश विन पीछें पछितेहैं रे॥ ९॥

दुःखित सब संसार है, सुखी लसे नहिं कीय ॥
एक सुखित जिन धर्म है, जिंद घट परगट होय ॥१०॥
नरदेह पाये कही कहा सिद्धि भई तोहि, विषे सुख सेयें सब
सुकृत गमायो है। पंच इन्द्रि दृष्ट तिन्हें पुष्टकर पोष राखै,
आय गई जरा तब जोर विललायो है॥ कोध मान माया लोम
चारों चित रोक बेठ, नरक निगोदको संदेसो वेग आयो है।
खाय चल्यो गांठको कमाई कोडी एक नाहि, तोसो मृद्ध द्मरो
न हंट्यो कहूं पायो है॥ ११॥

जाके परिग्रह वहुत है, सो वहु दुखके माहि ॥ विन परिग्रहके त्यागते, परसों छुटै नाहि ॥ १२ ॥ थानी है के मानी तुम थिरता विशेष इहां, चलवे की चिंता करू है कि तोहि नाहिने। जोरत हो लच्छ वहु पाप कर रैन दिन, सो तो परतच्छ पांप चलवो उवाहिने। वरीकी खबर नाहिं सामो सो वरप की जै, की न परवीनता विचार देखी काहिने। आतमके काज विना रज सम राज सुख, सुनो महाराज कर कान किन? दाहिने॥ १३॥

श्यन करत है रयनको, कोटिध्वज अरु रंक ॥ सुपनेमें दोछ एकसे, वरतें सदा निशंक ॥ १४ ॥

मात्रिक कवित्त.

नद्युर नाव नगर इक सुंदर, तामें नृत्य होंहिं चहुं श्लोर । नायक मोह नचावत सबको, ल्यावत स्वांग नये नित जोर ॥ उछरत गिरत फिरत फिरकी दै, कश्त नृत्य नानाविधि घोर । इहि विधि जगन जीव सब नाचत, राचन नाहि तहां सु किशोर १५ कभेनके वस जीव है, जह खैंचे तह जाय ॥ जयों हि नचावे त्यों नचे, देख्यों त्रिश्चवनशय ॥ १६॥

मात्रिक कवित्त.

इंद्र हरे जिहूँ चन्द्र हरे, सुरवन्द्र हरे असुरादिक जोय।
र ईश हरे अवनीश हरे, चक्रीश हरे बिल केशव दोय।।
सेष हरे पुर देश हरे सब, मेस हरे थितिकी गत खोय।
दास कहे शिवरास विना,हिंह काल बलीसों वली नहिं कोय॥१७
एक धर्म जिनदेवको, नसे जासु उर माहिं॥
ताकी सरवर जगतमें, और दूसरो नाहिं॥१८॥
कवित्त.

पूरवही पुण्य कहूं किये हैं अनेक विधि, ताके फल उदै आज

नर देही पाई है। इहां आय विषे रस लाग्यो अति नीको तोहि, । ताके संग केलि करै यहै निधि पाई है।। आगें अब कहा गति है है चिदानंद गय, चलवेकी थिति सांझ्भोर माहि आई है। साथ कौन संबल न सक्त कल्ल लेत मूट, आगें कहा तोहि सुख सेज ले विलाई है।। १९॥

> है है लोचन सब धरै, मीण नींह भोल कगाहि॥ सम्पक्ष्टशी जोंहरी, विरले हिंह जयमाहि॥ २०॥

#### कवित्त.

वर्ष सौ पचाय माहि एते सब मरजाहि, जे ते तेरी दृष्टिविषे देखतु है बावरे। इनमेंको कोऊ नाहि बचवेको काल पाँहि, राजा रंक खत्री और शाह उमराव रे॥ जमहीका जमा माहि घरी पल चले जाहि, घटै तेरी आव कुल नाहि को उपावरे। आज कालिह तोहको समेट काल गाल माहि, चाबि जैहै चेत देख पीलें नाहि दावरे॥ २१॥

जो वानी सर्वज्ञकी, तामें फेर न सार ॥
कल्पित जो काहू कही, तामें दोष अपार ॥ २२ ॥
जाके होय क्रोध ताके बोध को न लेश कहूं, जाके उर मान
ताके गुरु को न ज्ञान है। जाके ग्रुख माया वसे ताके पाप केई
लग्ने, लोमके घरैया ताको आरतको ध्यान है॥ चारों थे कपाय
सु तौ दुर्गति ले जाय 'मैथा,' इहां न वसाय कल्ल जोर बल प्रान
है। आतम अधार एक सम्यक प्रकार लग्ने, याहीतै उधार निज
थान दरम्यान है।। २३॥

आप निकट निज दर्शनितें, विकट चर्म द्या दोय ॥ जाके दग जैसें खुले, तैसो देखें सोय ॥ २४ ॥ अरे भन्य प्रानी जो तें जाति निज जानी तो तु, लखि जिन-वानी जामें मोक्षकी निसानी है। काहू ले कुबुद्धि सानी यामें विपरीत आनी, ताहि जो पिछानी तो तू मयो बज्ज ज्ञानी है। जाके नांव और ठानी द्वादशांगके बखानी, वपुरे अज्ञानी तार्का बुद्धि भरमानी है। ठौर ठौर कानी जामे रहे नाहि संत्य पानी, कूरनके मनमानी कलिकी कहानी है। २५॥

दोहा.

यह आनित्यपचीसिके, दोहा कवित निहार ॥ मैया चेतहु आपको, जिनवानी उर घार ॥ २६ ॥ इति अतित्यपचीसिका

अथ अष्टकर्मकी चौपाई लिख्यते। दोहाः

नमो देव सर्वज्ञको, बीतराग जस नाम ॥ मन वच शीस नवाइकें, करों त्रिविधिपरणाम ॥ १ ॥ चौपाई

एक जीव गुण धरे अनंत । ताको कल्ल कहिये विरतंत ॥
सब गुण कर्म अल्लादित रहें । कैसे भिन्न भिन्न तिह कहें ॥ २ ॥
ताम आठ मुख्य गुन कहे । तापें आठ कर्म लागे रहे ॥
तिन कर्मनकी अकथ कहान । निहचै तो जाने मगवान ॥ ३ ॥
कल्ल व्यवहार जिनागम साख । वर्णन करों यथारथ भाख ॥
ज्ञानावरन कर्म जब जाय । तब निज ज्ञान प्रगट सब थाय ॥४
ताके पंच भेद विस्तार । तथा अनंतानंत अपार ॥
जैसें कर्म घटहि जिहें थान । तैसो तहाँ प्रगट है ज्ञान ॥ ५ ॥

जैसो ज्ञान प्रगट है जहाँ । तैसी कल्ल जानै जिय तहाँ ॥ दनो दर्शभावरण और । गये जीन देखिई सब ठीर ॥ ६ ॥ वाकी नौ प्रकृती तव कही। तामें शक्ति सबहि दवि रही ! जैसो घंटै आवरन बोय । तैसो तहँ देखै जिय सोय ॥ ७ ॥ निरानाय गुण तीजो अहै । ताहि नेदनी ढांके रहे ॥ साता और असाता नाम । तामहि गर्भित चेतन राम ॥ ८ ॥ जैसी है प्रकृती घर नाय । तैसी तहँ निर्मलता थाय ॥ जबहि वेदनी सब खिर जाय । तब पंचमि बति पहुंचै आय॥९ चौथो यहा मोह परधान । सब कर्मनमें जो बलवान ॥ समिकत अरु चाहित गुणसार। ताहि दकै नाना परकार॥ १०॥ जहँ जिम घटहि मोहकी चाल। तहँ तिम प्रगट होय गुणमाल॥ ब्यों ज्यों घटै मोह जियपास। त्यों त्यों होय सत्य गुणवास ११ वाकी बीस बाट विधि कही। यथा योग्य थानक सरदर्हा। जगमें जंत वसे चिरकाल। सो सब मोह अछादित बाल ॥ १२ मोह गये सब जानै मर्भ । मोह गये प्रगटै निजधर्म ॥ मोह गये केवलिपद होय। मोह गये चिर रहे न कोय॥ १३॥ पंचम आयुकर्म जिन कहै। अवगाहन गुण रोके रहै।। जब ने प्रकृति आनश्ण जाहि। तन अनगाहन थिर ठहराहि । ४ ताकी चार प्रकृति जगनाम । जाके गये लहै शिवधाम ॥ नाम कर्म षष्ठम निरतंत । करिंह जीवको मुरतिवंत ॥ १५ ॥ अमुरतीक गुण जीव अनूष । तापै लगी प्रकृति जहरूप ॥ पुद्रल लगे कहावें जीव। एकेंद्रचादिक पंच सदीव॥ १६॥ उदय योग नाना परकार । चेतन वसै श्वरीरमझार ॥ जैसे तनमें करहि निवास । तैसो नाम लहै जिय तास ॥ १७ ॥ तनकी संगति कष्ट अपार । सहै जीव संकट बहु बार ॥ जामन मरन अनंवा करें । ताके दुख कहु को उचरे ॥ १८॥ प्रकृति त्राणवें ताकी कही । जगत मूल येही बिन रही ॥ जब ये प्रकृति सबिह खिरजाहिं । तबहिं अरूपी हंस कहाहिं ॥१९॥ सप्तम गोत करम जिय जान । ऊंचनीच जिय यही बखान ॥ गुण जु अगुरु लघु ढांके रहे । तातें ऊंचनीच सब कहे ॥२०॥ जब ये दोउ आवरन जांहिं । तब पहुंचे पंचमिगतिमाहिं ॥ अप्रम अन्तराय अरि नाम । बल अनंत ढांके अमिराम ॥२१॥ शकति अनंती जीव सुमाय। जाके जदे न परगट थाय ॥ ज्यों ज्यों घटहि आवरण कही। त्यों त्यों प्रगट होय गुण सही २२ पांच जातिके विकट पहार । याकी ओट सब सुख सार ॥ इन विन गये न पावे मूल । इन विन गये रहां जिय भूल २३ ये सबही सुखके दरबान । येही सबके आगेवान ॥ जब ये अंतराय मिट जाहिं। तब चेनन सब सुखके माहिं। २४॥

दोश.

यही आठों कर्ममल, इनमें गामित हंस ॥
इनकी शकति विनाशक, प्रगट करिह निज वंस ॥ २५ ॥
इहिनिधि जीव अनन्त सब, वसत यही जगमाहि ॥
इनहिं त्याग निर्मल मये, ते शिवरूप कहाहि ॥ २६ ॥
'मैया' महिमा ब्रह्मकी, ऐसे बनी अनाद ॥
यथा शक्ति कछु वरणयी, जिन आगम परसाद ॥ २७ ॥

. इति अष्टकर्मकी चौपाई.

# अथ सुपंथकुपंथपचीसिका लिख्यते।

दोहा.

केवल ज्ञान स्वरूपमें, राजत श्री जिनराय ॥ तास चरन वंदन करहुं, मन वच शीस नवाय ॥ १ ॥ कहुं सुपंथ कुपंथ के, किवित पचीस वलान ॥ जाके समुझत समझिये, पंथ कुपंथ निदान ॥ २ ॥

कवित्त.

तेरो नाम करपष्ट्रच्छ इच्छाको न राखै उर, तेरो नाम कामधे जु कामना इरत है। तेरो नाम चित्तामन चिन्ताको न राखै पाल, तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है। तेरो नाम अम्रत पि-येतें जरा रोग जाय, तेरो नाम संखमूल दुःखको दस्त है। तेरो नाम बीतराग घरै उर वीतरागा, मच्य तोहि पाय मनसागर तरत है। ३॥

सुन जिनवानी जिहूँ प्रानी तंज्यो राग द्वेष, तेई घन्य धन्य जिन आगममें गाये हैं। अमृतसमानी यह जिहं नाहि उर आन्ती, तेई मृढ प्रानी भवभांवरि श्रमाये हैं। यादी जिनवानीको सवाद सुखवाको जिन, तेही महाराज मये करम नसाये हैं। तात हम खोल 'मैया' लेहु जिनवानी लिख, सुखके समृह सब याहीमें बताये हैं।। ४॥

अपने स्वरूपको न जानै आप चिदानंद, वहै अम भूछि वहै मिथ्या नाम पाँव है। देव गुरु प्रन्थ पंथ सांचको न जाने मेद, जहां तहां झंठे देख मान शीसं नावे है। चेतन अचेतन हैं हिंसा करें ठीर ठीर, वापुरे विचारे जीव नाहक सतावे है। जलके न थलके न पौन अग्नि फलके न, त्रसनि विराधि मृद मिथ्याती कहावै है।। ५।।

केई मये शाह केई पातशाह पहुमिपें, केई मये मीर केई बडे ही फकीर है। केई मये राव केई रंक मये विललात, केई मये काय र औ केई मये धार हैं॥ केई भये इन्द्र केई चन्द्र छिववंत लसे, केई मये पान अरु केई भये नीर हैं। एक चिदानंद केई स्वांगमें कलोल करे, धन्य तेही जीव जे भये तमासगीर हैं॥ ६॥

## सर्वेया.

परमान सबै विधि जानव है, अरु मानत है मत जे छहरो।
किरिया कर कर्मनि जोरत है, नहिं छोरत है भ्रमजे पहरे॥
उपदेश करे ब्रत नेम घरे, परभावनको उर नाहिं हरे।
निज आतमको अनुमौ न करे, ते परे मबसागरमें गृहरे॥ ७॥
सबैया मात्रिक.

दुर्भर पेट भरनके कारन, देखत हो नर क्यों विललाय। इंट सांच बोलत याके हित, पाप करत निह नेक डराय ॥ भक्ष्य अमक्ष्य कछू न विचारत, दिन अरु रात मिलै सो खाय। उत्तम नरभव पाय अकारथ, खोवत बादि जनम सब आय॥८

#### कवित्त

करता सवनके करमको कुलाल जिम, जाके उपजाये जीव ज-गतमें जे भये। सुर तिरजंच नर नारकी सकल जंतु. रच्यो ब्रह्मांड सब रूपके नये नये।। तासों वैर करवेको प्रगटे कहां तो आय, ऐसे महा बली जिहूँ खातिरमें ना लये। हूंढै चहुं ओर नहिं पाँचे कहूं ताको ठोर, ब्रह्माज्की सृष्टिको चुराय चोर लै गये।।९ चौपरके खेलमें तमासो एक नयो दीसे, जगतकी रीति सव याहीमें बनाई है। चारों गति चारों दाव फिरवो दजा विभाव, कर्मवर्ता जीव सार मिल विल्लगई है। तीनो योग पांसे परै ताके तैसे दाव परे, जुम ओ अञ्चम कर्म हार जीत गाई है। फिरवो न रह्यो जब कर्म खप जांहिं सब, पंचिम गति पात्र ये 'मैया' प्रभुताई है। १०॥

देहके पवित्र किये आतमा पवित्र होय, ऐसे मूट मूल रहे निध्याके भरममें । कुलके आचारको विचारे सोई जानै घर्म, कंद मूल खाये पुण्य पापके करममें ॥ मूंडके ग्रुंडाये गति देहके द-गाये गति, रातनके खाये गति मानत घरममें । शस्त्रके धरैया देव शास्त्रको न जाने भेव, ऐसे हैं अवेव अह मानत परम मैं॥११

नदीके निहारतही आतमा निहारचो जाय, जो पै कोउ ज्ञान वंत देखे दृष्टि धरकें। एक नीर नयो आय एक आगें चल्यो जाय, इहां थिर ठहराय रह्यो पूर भरकें ॥ ताहूमें कलोल कई मांतिकी तरंग उठ, विनसै पुनि ताहूमें अनेकथा उछरिकें। तैसें इह आतममें कई परिणाम होय,ऐसे परवान है अनंत शक्ति करकें १२

जगतकै जीवन जीवांवे जगदीश कोउ, दाकी इच्छा आवे तम मार डारियत है। वाहीके हुकुम सेती काज सब करे जीव, वि-ना वाके हुकम न तृण डारियत है। करता सबनके करमनको वही आप, भोगता दुहुमें कौन जो विचारियत है। करता सो मोगता कि करे और गुँजै और,याको कछ उत्तर न सूचो धारियत है। १३।

जोलों यह जीवके मिध्यात्व दृष्टि लगिरही, तौलों सांच झूंठ स्रेश झूंठ स्रेश सांच है। राग द्रेष विना देव ताहि कहै रागी देव, जीवको न जाने भेन, माने तत्त्व पांच है।। वस्तुके स्वमावको

न जान्यो यह सांचो धर्म, किरियाको धर्म मानै मदिराकी मांच है। सत्यारथ वानी सरवज्ञने पिछानी 'मैया,' ताहि न पिछानी तोलों नाचे कर्म नाच है।। १४।।

कोऊ कहै सर सोम देव हैं प्रत्यक्ष दोऊ, कोठ कहै रामचन्द्र राखें आवागीनमां। कोठ कहै ब्रह्मा बड़ो सृष्टिको करैया 'अहै, कोठ कहै महादेव उपज्यो न जीनमां। कोठ कहै कृष्ण सब जी-व प्रतिपाल करे, कोठ लगि रहे हैं भवानी जू के मौनमां। वही उपाल्यान सांचो देखिये जहांन बीचि, वेश्यावर पृत मयो नाप कहै कौनमां।। १५ ॥

## सवैया इकतुकिथा.

निश द्याँस यह मन लाग्यो रहै, सु मुनिन्द्रके पांय कर्षे परसों। जिन देवके देखनकी रटनाजु, कहीं किम बाहुं विना परसों।। क्यथों शिवलोकमें जाय वसीं, सुख संधि लहीं सजिके परसों। कब जोग मिलै इम इच्छित है भवि,आज के काल्हि किथों परसों १६

### क्षवित्त

जाके कुल धर्म माहि सरवज्ञ देव नाहि, पूछत ते कौन पाहि हिर दैकी बातको । संगै उर पूरि रहे ज्ञान गुण दूर रहे, महातम भूरि रहे लखे सार गातको ॥ मिथ्याकी लहिर आने सांच कौ न पंथ पान, जहां तहां भूलि धाने करे जीन घातको। झुठो ही पुरान माने झुठे देव देव ठाने, जैसे जन्म अन्ध नर देखे ना मभातको ॥१७॥ राजाके परजा सब बेटा बेटीकी समान, यह तो प्रत्यक्ष बात लोकमें कहान है। आप जगदीस अवतार घरचो घरनी पें, कुंज

· निमें केल क़री जाको नाम कान्ह है ॥ परमेश्वर करै पर बधु सों

अनाचार, कहते न आवे लाज ऐसो ही पुरान है। अहे। महाराज यह कान काज मत कीनो, जगतके डोविवेको ऐसो परधान है ॥ १८ ॥ श्रीरूपवर्णन — मात्रिक कवित्ते.

वही नीत रुघु नीत करत है, बाय सरत. बदगीय भरी।
फोडा बहुत फुनगणी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी॥
शोणित हाड मांस मय मूरत, तापर रीझन घरी घरी।
देसी नारि निरिष्ठिकर केशव १ 'रसिकिंगिया' तुम कहा करी १९
सबैया (मन्त्रायन्द्र)

जो जगको सब देखत है- तुम, ताहि विलोकिकें कहि न देखो। जो जगको सब जानतु है, तुम ताहि जुजानो तो सूधो है लेखो। जो जगमें शिर है सुखमानत, सो सुख देवत कौन विशेखो। है घटमें प्रगट तबही, जबही तुम आप निहारके पेखो॥ २०॥ कृषंथ वर्णनकवित्त.

संहितो कुपंथ जहां द्रव्यको न जाने भेद, संहितो कुपंथ जहां लागि रहे परसें । सोई तो कुपंथ जहां हिंसामें बखाने धर्म, सो ई तो कुपंथ जहां कहें मोश्व घरमें ॥ सोई तो कुपंथ जो कुंधीली पश्च देव कहें, सोई तो कुपंथ जो कुलिंगी पूजे दरसें । सोई तो कुपंथ जो सुपंथ पंथ जाने नाहि, विना पंथ पाये मूद कैसें मोस दरसे ॥ ४१ ॥

<sup>(</sup>१) दतकथामें प्रसिद्ध कि केशवदासजी कित जो किसी सीपर मोहित थे उन्होंने उसके प्रसन्नार्थ 'रसिकिषिया' नामका प्रंथ बनाया वह प्रंथ समाठोचनार्थ 'भैया' भगोतीदासजीके पास भेजा तो उसकी समाठोचनामें यह कवित्त रसिकिषियाके पृष्ठपर लिखकरके वापिस भेज दिया था (२) गो आदिक कुशीळी पृश्चयोंयो देव मानते हैं।

झ्ठो पंथ सीई जहां झ्ठे देव देव कहै, झ्ठे पंथ सीई जहां झ्ठे गुरु मानिये। झ्ठो पंथ सीई जहां ग्रंथ सब झ्ठे वचें, झ्ठो पंथ सीई जहां अमको बखानिये। झ्ठो पंथ सीई जहां दयाकी न जाने भेद, झूंठो पंथ सीई जहां हिंसाको प्रमानिये। झ्ठे पंथ चले तब कैसें मीक्ष पार्वे अरु विना मीक्षपाये 'मैया ' सुखी कैसें जानिये। २२।।

# सुपन्थवर्णन सवैया.

पंथ वह सरवज्ञ जहां प्रभु, जीव अजीवके सेद बतेये ।
पंथ वह जु निग्रन्थ महाम्रानि, देखत रूप महामुख पैये ॥
पंथ वह जह ग्रंथ विरोध न, आदि ओ अंतर्लो एक लखेये।
पंथ वह जहाँ जीवदयावृष, कर्म खपाइकों सिद्धमें जैये ॥ २३ ॥
पंथ वह जहाँ जीवदयावृष, कर्म खपाइकों सिद्धमें जैये ॥ २३ ॥
पंथ वह जह साधु चले, सब चेतनकी चरचा चित लेये ।
पंथ वह जह आप विराजत, लोक अलोकके ईश जु गैये ॥
पंथ वह परमान चिदानंद, जाके चले भव भूल न ऐये ।
पंथ वह जह मोक्षको मारम, स्रधे चले शिवलोकमें जैये ॥ २४॥
कवित्त.

केवलिके ज्ञानमें प्रमाण आन सब भासे, लोक ओ अलोकन की जेती कल बात है। अतीत काल मई है अनागतमें होयगी; वर्तमान समैकी विदित यों विख्यात है। चेतन अचेतनके भाव विद्यमान सबै, एक ही समैमें जो अनंत होत जात है। ऐसी कल ज्ञानकी विश्वद्धता विशेष बनी, ताको धनी यहै हंस कैसें विललात है। २५॥

- छ्यानवें हजार नार छिनकमें दीनी छार, अरे मन ता निहार

काहे तू उरत है। छहाँ खंडकी विभृति छ। उत न वेर कीन्ही, चमू चतुरंग न सों नेह न घरत है।। नौ निधान आदि ने च उदह रतन त्याग, देह सेती नेह तोर वन विचरत है। ऐसी विभो त्यागत विरुंध जिन कीन्हों नाहिं, तेरे कहो केती निधि सोच क्यों कर-त है।। २६॥

दोहा.

यहै सुपंथ कुपंथके, कवित यचीस मसिद्ध ॥ 'भैया ' पढत विवेकसों, लहिये आतमरिद्ध ॥ २७ ॥

इति सुपंथकुपंथपचीसिका.

# अथ मोहभमाष्टक लिख्यते । दोहा.

परम पूज्य सर्वज्ञ है, तारन तरन त्रिकाल ॥ तासु चरन बंदन करों, छांडि सु आल जँजाल ॥ १ ॥ एक मोहकी मगनसों, श्रमत सबहि संसार ॥ देखें अरु समझै नहीं, ऐसो गहल गॅबार ॥ २ ॥

मोहके शरमसी करम सब कर जीव, मोहकी गहलमें जगत सब गाइये। ोह घर देह परनेह परसों जु करे, भरमकी भूलमें घरम वहां पाडये ॥ चरमवी दिएसों परम कहूं पेखियत, मोहही-की भूल यह मरम अमाद्ये। चेतन अचेतनकी जाति दोऊ मिन्न मिना, भोट एकमें हुन्छें भया ' यो बताइये॥ ३॥

हाता अरु दिग्णु गठादेव सीनों एक हप, कहैं परमेश्वरके अं-शर्फ बनाये हैं । विश्वि औं शंकरने आपुसमें युद्ध कीनो, खरशी- स छेदन यथनिमें गाये हैं।। विष्णु आप आय अवतार लीनों जलमाहि, जल कहो काहे पै हो काहु न बताये है। सृष्टि रची पी-छेंकर पहिले पौन पानी होंहिं, इतनोहू ज्ञान नाहिं ऐसे भरमाये हैं॥ ४॥

कान्ह करी कुंजनमें केलि परनारिनसों, ऐसे व्यभिचारिन को ईश कैसे किहिये। महादेव नागे होय नाचे सो असिद्ध बात, तऊ न लजात कहे ईश अंश लिहिये।। ब्रह्माने तिलोत्तमाको देख मुख चार कीन्हे, इसनों विचार नाहीं इन्हें ऐसी चहिये। कहत हे ईश जगदीश ए बनाये आप, इनहीं के चरण त्रिकाल गहि, र-हिये॥ ५॥

अर्जुनको तीनों लोक मुख्में दिषाये जिन, प्रचुपन हरे सुधि कहूं न लहत हैं। शंकर जुशीय काट हूंटत गणेशहू को, तीन लोक मैं न कहूं गज ले गहत हैं। ब्रह्मा जूकी सृष्टिको जुगय जब गये चोर, तीन लोक करे तापे ढूंटत रहत है। रामचंद्र सीता सुधि पुले प्रमुपक्षीनपें, ताको लोक जगतके ईश्वर कहत है।। ६॥

मन्छको स्वरूप घर गये जो पताल माहि, चारों वेद चोर पास आन यहां घरे हैं। कन्छ है अठासी लक्ष योजनकी देह घरी, छोटेसे समुद्रमें मथान पीठ करे हैं ॥ पृथ्जीको पताल तें लै आये आप स्वर है, सिंहको स्वरूप घार हिणांक्रग हरे हैं। परमेश पर्मगुरु अविनाशी जोतरूप, ताहि कहै पशु देह आप अवतरे हैं॥ ७॥

राम औ परशुराम आपुतमें युद्ध कीनों, दोऊ अवतारी अंश ईश्वरके लरे हैं। कृष्ण अनतार माहि तीन लोक राखन है, हा रका न राखसके जादों सब जरे हैं ॥ बौद्ध है विचारे मूढ मांस मधी कीने सब पापपिंड मर मर नर्क माहि परे हैं । बावन हैं जाच्यो विल ईश्वर है लीन्हों छिल, अजहूं पातालद्वारपाल मेये खरे है ॥ ८ ॥

मात्रिक कवित्त.

पंचम गुण थानक जो श्रावक, उतकृष्टी प्रतिमा धर होय। सचित त्याग ताको जिन बोलत, एक सु पट परिग्रहमें जाय। साधु चतुर्दश परिग्रह राखहिं, पचलानन महिं एक न दोय। तीर्थकर लहि उदद बाकुले, कहत लाज नहिं आवे लोय।।९॥
किवत्त.

बापुरे विचारे मिथ्या दृष्टि जीव कहा जानै, कीन जीव कौन कमें कैसें के मिलाप है। सदा काल कर्मनसों एकमेक होय रहे-मिन्नता न भासी कौन कर्भ कौन आप है।। यह तो सर्वज्ञ देव देख्यों भिन्न मिन्न रूप, चिदानंद ज्ञान मयी कर्म जड च्याप है। तिंह माति मोह हीन जानै सरधानवान जैसो सर्वज्ञ देखों तै सोही प्रताप है।। १०॥

दोहा.

मोहञ्जमाष्टक कवितके दोष न लीज्यो मित्त ॥
'मैया' हृदय विवेकधर, कीज्यो निर्मल चित्त ॥ ११ ॥
इति मोहञ्जमाष्टकः

अथ आश्चर्यचतुर्दशी लिख्यते । दोहा.

नमों पदारथ सार को, निज अनुभृति प्रकाश ॥ सर्वे द्रव्य व्यापी प्रभु, केवल ज्ञान प्रकाश ॥ १ ॥

## कवित्त.

देहधारी भगवान करे नाहीं खान पान, रहे कोटि पूरवलों जगमें प्रसिधि है। बोलत अमोल बोल जीम होट हाल नाहिं, देखें अरु जाने सब इन्द्री न अवधि है। डोलत फिरत रहे डग न भरत कहे, परसंग त्यागी संग देखों केती रिधि है। ऐसी अचरज बात । मिथ्या उर कैसें मात, जाने सांची दृष्टिवारा जाके ज्ञानिधि है। २॥

देखत जिनंदज्को देखत स्वरूप निज, देखत है लोकालोक झान उपजायके । बोलत है बोल ऐसे बोलत न कोड ऐसें, तीन लोक कथनको देत है बतायके ॥ छहों काय राखिवेकी सत्य वैन माखिवेकी, पर द्रव्य नाखिवेकी कहै सम्रुझायके । करम न सायवेकी आप निधि पायवेकी, सुखसों अधायवेकी रिद्धि दे लखायके ॥ ३ ॥

## बहिर्लापिका-छप्पय,

कहा सरसुतिके कंध १ कहे। छिन मंगुर को है १।
काननको कहा नाम १ बहुतसों कहियत जो है १।।
भूपितके संग कहा १ साधु राजै किहं थानक १।
छच्छिय विरथी कहां १ कहा रेसम सम वानक १।।
श्रेथांस राय कीन्हों कहा १ सो कीजे मिवजन ददा।
सब अर्थ अंत यह तंत सुन, वीतराग सेवहु सदा ॥।।।
भावार्थ-सुन वीतगण सेव हो सदा-इसके तीसरे और दूसरे अक्षरसे
बीन, बीथे और दूसरेसे तन, पांचवें दूसरेसे शन छठवें दूसरेसे गन, मातवें

<sup>(</sup>१) मिध्यातीके.

दूसरेसे सेन, आठवें दूसरेसे वन, नवमें दूसरेसे हो न, दशवें दूसरेसे सन, 🔨 और ग्यारहवें दूसरेसे दान, बनकर सब प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं।

## . अन्तर्कापिका- छप्पय ।

कही धर्म कह करे ? सदा चितमं क्या धरिये ? ।

प्रभु प्रति कींजे कहा ? दानको कहा उचिरये ? ॥

आस्रव सों किम जीत ? पंच पदकों कहा गहिये ? ॥

गुरु शिक्षा किए रहे ? इन्द्र जिनको कहा कहिये ॥

सब मश्र येद उत्तर कहत, निज स्वरूप मनमें धरो ।

'भैया' सुविचक्षन मविक जन, सदा द्या पूजा करो ॥५॥

मावार्थ—सदा द्या पूजा करो-इस पदके चार शब्दों में तो पिढके

चार परनोका उत्तर मिलता है. जैमे धर्म कब करे ? सदा, चित्रमें सदा

वया रक्लें ? द्या आदि, और अन्तके चार प्रश्नोंका उत्तर इन्हीं चार

शब्दों को उल्टें पहनेंसे [ रोक, जापु, याद, दास ] से निकलता है.

## अन्तर्रापिका छप्पय ।

मन्दिर बनवाबो १ मृतिं, लाब—ि सैना सिंगारहु ! ।
अम्यु आन १ वासर प्रमाण,१ पहुंची नग धारहु १॥
भिश्री मंगवा १ इ.मुद, लाव १ सरसी तन पिक्लहु १।
तोल लेहु १ दत लिन्छ, देहु १ मुनि मुद्रा सिक्लहु १॥
सव अर्थ भेद भेया कहत, दिन्य दृष्टि देखहु खरी ।
आकृतिम प्रांतमा निरखतसु, किर न घरी न मरी घरी ॥
मारार्थ-प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रश्न के उत्तर 'करी न' इस शन्दके
नीन अर्थ परंत से निकलते है (१ कडी नहीं है २ बनवाई नहीं, ३ हाबी
नहीं) दृषरे परके बांगे पांचवें हुट्वें प्रश्नके उत्तर 'घरी न' इस शन्दके

तीन अर्थ (१ घडा नहीं, घडी (वाच ) नहीं, ३ बनी नहीं.) इस प्रकार करनेसे निकलते हैं तृतीय पादके तीन प्रश्नोंका उत्तर भरी न के तीन अर्थ (१ मरी नहीं गई २ मरी नहीं, ३ जलसे भरी नहीं १ से निकलता है. और चतुर्थ पादके प्रश्नोंका उत्तर 'घरी न' के तीन अर्थ (१ पंसेरी नहीं, २ रक्खी नहीं है ३ घारण नहीं की, निकालनेसे मिलता है॥ ६ ॥

प्रश्न. दोहा.

पूछत है जन जैनको, चिदानंदसों वात ॥ आये हो किस देशतें, कहो कहां को जात ॥ ७॥

देश तो प्रसिद्ध है निगोद नाम सिंधुमहा, तीनसे तेताल राखु जाको परमान है। तहांके वसैया हम चेतनके बसवारे, बसत अना दिकाल चीत्यो विन ज्ञान है। तहांतै निकस कोल कर्म ग्रुम जोग पाय, आसे हम हहां सुने पुरुप प्रधान है। ताके पाँय परवेको महावत धरवेको, शिष्य संग करवेको चलियो निदान है।। ८।।

एक दिन एक ठौर मिले झान चारितसों, पूछी निज बात क हां रावरो निवास है। बोले झान सत्यरूप चिदानंद नाम भूप, अ-संख्यात परदेश ताके पुरवास है।। एक एक देशमें अनंत गुण प्राम बसे, तहांके बसेया हम चरणोंके दास हैं। तहू चल मेरे संग दोर्फ मिलि छुटैं सुख, मेरे आँख तेरे पांच मिलो योग खास है॥ ९॥

लाल वस्त्र पिहरेसों देह तो न लाल होय, लाल देह भये हंस लाल तौ न मानिये। वस्त्रके पुराने भये देह न पुरानी होय, दे हके पुराने जीव जीरन न जानिये॥ वसनके नाग्र भये देहको न नाश होय, देहके न नाश हंस नाश न बसानिये। हेह दर्ष पुद्रलकी चिदानंद ज्ञानमयी, दोऊ भिन्न भिन्न रूप 'मैया' उर आनिये॥ १०॥

मात्रिक कवित्त.

ग्यारह अंग पढे नव पूरव, मिध्या वल जिय करहि बखान ॥ दे उपदेश भव्य समुझावत, ते पावत पदवी निर्वान ॥ अपने उरमें मोह गहलता, नहिं उपजै सन्यारथ ज्ञान । ऐसे दरवश्रुतके पाठी, फिरहिं जगत भाखें मगवान ॥ ११॥

प्रश्न कवित्त. ( अद्धीली )

दर्शन अष्ट अष्ट सोई चेतन, दर्शन अष्ट ग्रुक्त निर्दे होय। चारित अष्ट तरे भनसागर, यह अचरज पूछत शिशु कीय॥१२ -उत्तर चौराई.

तेरह विधि चारित जो धरै । तिहं विन तजे न मवद्धि तरै ॥ जब ये माव करहिं उर नाश । तब जिय लहै मोक्षपद वास॥ १३ कवित.

मांस हाड लोहू सानि प्तरी बनाई काडू, चामसों लपेट ता-में रोम केश लाये हैं। ताम मलमूत मर कृमि केई कोटि घर, रोग संचै कर कर लोकमें ले आये हैं।। बोलै वह खाउं खाउं खाउं ये विना गिर जाऊं, आगेको न घरों पाउं ताही पे लुभाये हैं। ऐसे अम मोहने अनादिके अमाये जीव, देखे परतक्ष तोल चक्षु मानो लाये हैं।। १८॥

> यह आश्रयं चतुर्दशी, पढत अचंगो होय ॥ मैया होचन ज्ञानके, खुलत लखे सब कोय ॥ १५ ॥ इनि आश्ययंचतुर्दशी.

# अथ रागादिःनिर्णयाष्ट्रक लिख्यते ।

सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम, केवल ज्ञान जिनंद ॥ तासु चरन वंदन करों, मन धर परमानंद ॥ १ ॥ मात्रिक कवित्त-

रागद्वेष मोहकी परणित, है अनादि नहिं मूल स्वभाव। चेतन ग्रुम्न फटिक मणि जैसें, रागादिक ज्यों रंग लगाव॥ बाही रंग सकल जग मोहत, सो मिथ्यामित नाम कहाव। समद्द्वी सो लखे दुहूं दल, यथायोग्य वरते कर न्याव॥ २॥ दोहा.

> जो रागादिक जीवके, हैं कहुं मुल स्वभाव !! तो होते ज्ञिव लोकमें, देख चतुर कर न्याव !! ३ !! सबिह कमेतें भिन्न हैं, जीव जगतके माहिं !! निश्चय नयसों देखिये, फरक रंच कहुं नाहिं !! ४ !! रागादिकसों मिन्न जब, जीव भयो जिहें काल !! तब तिईं पायो ग्रुकति पद, तोरि कमेंके जाल !! ५ !! ये हि कमेंके मूल हैं, राग हेप परिणाम !! इनहोसें सथ होते है, कमें बन्धके काम !! ६ !!

दान्द्रायण छन्द. ( २५ मात्रा ) रागी बांचे करक सरमकी सरनसों। वैरागी निर्वद्य स्वरूपाचरनसों॥ यहै बंध अरु मोक्ष कही समुझायके। देखो चतुर सुजान ज्ञान उपजायके॥ ७॥

## कवित्त

राम रु हेप मोहकी परणित, लगी अनादि जीव कहं दोष । तिनको निभित्त पाय परमाणू, वंघ होय वसु मेदिंह सोय ॥ तिनतें होय देह अरु इन्द्रिय, तहां विषे रस सुंजत लोय । तिनमें राग हेप जो उपजत, तिहं संसारचक्र फिर होय ॥ ८ ॥

दोशा

रागादिक निर्णय कह्यों, थोरेमें समुझाय ॥ ' भैया ' सम्यक नितत, लीज्यों सबिह लखाय ॥ ९ ॥ इति रागादिकनिर्णयाष्टक ।

अथ पुण्यपापजगम्हलपचीसिका लिख्यते. दोहा.

परमातम परतक्ष है, सिद्ध सकल अरहंत ॥ नितप्रति वंदों मायधर, कहूं जगत विरतंत ॥ १ ॥ कविच

स्वामी श्रीमंघरजीके पाय पर ध्यान घर, वीनती करत भविदी ऊ कर जोरकें। तुन जगदीश जग ईश तिहुं छोकनके, भक्त जन संग किन छेहु अब तोरकें॥ देन सरवज्ञ सब जीवोंकी करत रक्षा, जीवनकी जगति हम कहै यद छोरकें। सेव इहिविधि करें नाम हिरदेंमें धरें, जॉर्प जिनदेन जिनदेन नल फोरकें॥ २ ॥

आगे मद माते गज पीछें फोज रही सज, देखें अरि जाय मज वर्म थन वनमें। ऐने वल जाके संग रूप तो बन्यो अनंग, चम् चतुरंग लिख कहें घन घन में॥ पुण्य जब खिस जाय परथो परयो विहलाय, पेट ह न मरयो जाय पाप उदै तनमें। ऐसी ऐसी मांतिकी अवस्था कई धरै जीव, जगतके वासी देखे हांसी आवै मनमें ॥ ३ ॥

चामके श्रीर माहि वसत लजात नाहि, देखत अश्चाचि तोउ लीन होय तनमें। नारि बनी काहे की विचार कल्ल करे नाहि, रीक्षि रीक्षि मोह रहे चामके वदनमें॥ लल्लभिके काज महाराज पद लांड देत, डोलत है रंक जैसें लोमकी लगनमें। तनकसी आयुपै उपाय कई कोटि करें जगतके वासी देखे हांसी आवै मनमें॥ ४॥

#### छप्पय.

पाप उदय परतच्छ, इच्छ नहिं एजै मनकी। पाप उदय परतच्छ, विश्वा बहु बाँढे तनकी॥ पाप\_उदय परतच्छ, लच्छ घर्वे नहिं आवै। पाप उदय परतच्छ, जीव बहु संकट पावै॥

जब पाप उदय मिट जाय अरु, पुण्य उदय आवै अवल । तब वही जीव सुख मोगवै, उथल पथल इम जगत थल॥ ६॥

#### कवित्त.

पापके कियसों इंस मालिन निकृष्ट होय, यह तौ न बुझे कोई पाप ही करत है। जल थल जीवमयी कहै वेद स्मृति माहिं पाँच तल जीव वसे छुयेतें मरत हैं ॥ छोटे बढे देहधारी सबमें विराज विष्णु, ताके तौ विनासे पाप कैसे न भरत है। इतनों विचार नाहि पाप किये छाक्ति जाँच, ताहीतें अज्ञानी जीव नर्के में परत है। ७॥

नौगरिन संग केई सागरन केलि करी राग रंग नाटक सों तोऊ न अघाये हो ॥ नर देह पाय तुम आयु पत्य तीन पा-ई, तहांह विषे किलोल नानाभाँति गाये हो ॥ जहां गये तहां तुम विषेसों विनोद कीन्हों, ताहीतें नरकमें अनेक दुख पाये हो । अजहूं सम्हारि विषे ढार नयों न चिदानंद, जाके संग दुःख होय ताहीसों छमाये हो ॥ ८॥

जहां तोहि चल्बो है साथ तू तहां को ढूंढि, इहां कहां लो गनसों रह्यो तू लुभाय है। संग तेरे कौन चलै देख तु विचार हिये, पुत्र के कलत्र धन धान्य यह काय है। जाके काज पाप कर भरत है पिंड निज, हैं है को सहाय तेरे नर्क जब जाय है। तहां तो अकेलो तहीं पाप पुण्य साथी दोय, तामें मलो होय सोई कींजे हंसराय है।। ९।।

जीं होरे ज्ञान नैन खुले नाहि चिदानंद, तीलों तुम मोह वज स्टब्रांस हैं रहे। हरके पराये भान पोषत हो देह निज, कही यह कौन घम कीन पंथ लै रहे॥ पापक कियेसों कछ पुण्य

<sup>(</sup>१) देवांगतानों के २ अंवें.

नाही है है तोहि, एतो हू विचार नाही ऐसे ज्ञान ख्वे रहे। नर्कमं परैगो कीन १ संकट सहैगो कीन, अजहूं सम्हारो क्यों न कीन नींद स्वे रहे ॥ १०॥

सरवज्ञ देवज्रकी सेव कर सब इन्द्र, तिनह्के कवला अहार नाहीं लीजिये। मुनि होंग लिव्धिधारी ते चलं अकाश माहिं, केवलीको भूनचारी ऐसे क्यों कहीजिये।। जाके देखे वैरमाव जाहिं सब जीवनके, ताके आगें साधु जरे कैसें के पतीजिये! ऐसी मिथ्यावन्तने बनाय कहूं तन्त लिखो, संत है सचेत यों विवेक हिये कीजिये॥ ११॥

पंचमें जो गुण थान भाव जो विशुद्ध होंय, चढ जिय सातवें प्रसिद्ध यह वात है। छट्टो गुण थानक जा तियको न होय कहूं, नगन न रहि सके लखावंत गात है ॥ मनपर्जय झान हू, मने कियो सरवझ, ध्यानहूको योग नाहीं चढि कैसें जात है। तासों कह तिथिकर पद पाय मुक्ति भई, ऐसे मिध्यावादिनसों कैसेंके यसान है। १२॥

सोवत अनादि काल वीत्यो तोहि चिदानंद, अजहं सम्हार किन मोह नींद खोयकें। सोयो तू निगोद मांहि ज्ञान नैन मंद आप, सोयो पंच यावरमें अक्तिको समोयंके ॥ विकलते देह पाय तहां तही सोय रह्यो, सोयो न प्रमान घर वाही रूप होयके॥ पंच इन्द्री निषे माहिं मग्न होय सोय रह्यो, खोयो तें अनंतो काल याही मांति सोय कें॥ १३॥

<sup>(</sup>१) संकोचकें.

## चीद्रायण, छन्द ।

पुण्यपापको खेल, जगतमे बनि रह्यो । इनहीके परसाद, सुखी दुखिया कही। ॥ दोउ जगतके मूल, विनाशी जानिये। इनहीतें जो भिन्न, सुखी सो मानिये ॥ १४॥ मोह मगन संसार, विषय सुखर्म रहै। करे न आप सम्हार, परिग्रह संग्रहे ॥ जाते यह थिर वास, नाश नहिं होयगो । पाके मानुष जन्म, अकारथ खोयगो ॥ १५ ॥ देवधर्म परतीति, परीक्षा सांच की । सीखै नाहिं सुदृष्टि, रतन अरु कांचकी ॥ जनम अकारथ जाय, सुनो मन बावरे । पीछें फिर पछताय, बहुर नहिं दावरे ॥ १६ ॥ पुण्य पाप परतक्ष, दोउ जगमूल है ॥ इनहीं संसार, भरमकी भूल है।। केवल शुद्ध स्वमाव, लखे नहिं हंसको । ताही तैं हुम होय, करमके वंशको ॥ १७ ॥ श्चद्ध निरंजन देव, सदा निज पास है। ताको अनुमव करो, यही अरदास है ॥ कवहू भूळ न जाहु, पुण्य अरु पापमें। केवल ज्ञान प्रकाश, लहोगे आपर्ने ॥ १८ ॥

१ न जाने सब प्रतियों में इसको 'अरिङ , क्यों छिंखा है. अरिङ १६ मात्राका होता हैं और इसमे २१ मात्रा हैं। इसे 'तिले!की 'भी कहते हैं।

पुण्य पाप विन जीव, न कोई पाइये । औरनकी कहा चली, जिनेश्वर गाइये ॥ येही जगके मूल, कहे समुझायके । जो इनसेती भिन्न, वसै शिव जायके ॥ १९ ॥

#### व वित्त

कर्मनके हाथ ये विकाये जग जीव सवें, कर्म जोई करे सोई इनके प्रमान है। वैक्षिय ग्रारीर पाय देव आप मान रहे, देवनकी रीति करे सुनै गीत गान है। औदारिक देहु पाय नर नारी रूप भये, कीन्धी वह शीति मानों पिये मद पान है। नरकमें गये तहां नारकी कहाये आप ऐसो चिदानंद मैया देख्यो ज्ञानवान है। २०॥

#### दोहा.

राम क्याम कित होत है, सो गति छहै न गृह ॥ धोय चामकी देहका, श्रुचि मानत है मृह ॥ २१ ॥ कहा चर्मकी देहका, श्रुचि मानत है मृह ॥ २१ ॥ देखो धर्म संभारिक, छांड भरमकी बान ॥ २२ ॥ करम करत हैं भरमतें, धरम तुह्वारो नाहिं ॥ परम परीक्षा कीजिये, धरम कहा हिं साहिं ॥ २३ ॥ कर्रन भरनतें होयगो, परन नरकके माहिं ॥ इ॥ चरनके धरन विन, तरन तुह्वारो नाहिं ॥ २४ ॥ सरन सदा हूंढत रहे, मरन वचावहि कोय ॥ इसन प्रान निकसे पुरे, तरन कहांसों होय ॥ २५ ॥

<sup>(</sup>१) इन्द्रियः

जीव कीन पुद्रल कहा, को गुण के परजाय ॥
जो इतनो समुझे नहीं, सो मूरख शिरराय ॥ २६ ॥
पुण्य पाप वश जीव सब, वसत जगतमें जान ॥
' भैया ' इनते भिन्न जो, ते सब सिद्ध समान ॥ २७ ॥
इति पुण्यपायजगमूलपवीसीका.

अथ बाबीस परीश्वहनके कवित्र छिख्यते। दोश.

पंच परम पद प्रणामिके, प्रणमों जिनवर वानि ॥ कहें। परीसह साधुकी, बिंशति दोय वखानि ॥ १ ॥ कविच.

धूप सीत श्रुधाजीत तृपा हंस मयभीत, मुभिसैन वधर्मध स-है सावधान है। पंथत्रास तृणकांस दुरगंध रोगभास, नगनकी लाज रित जीते ज्ञानवान है॥ तीय मानअपमान थिर कुवच नवान, अजाची अज्ञान प्रज्ञा सहित सुजान है। अद्र्यन अलाभ ये परीसह है वीस है, इन्हें जीते सोई साधु मासे मगवान है॥ र॥

#### १. ग्रीष्मपर्शसह.

ग्रीषमकी ऋतुमाहि जलथल सख जाहि,परतप्रचंड धूप आगिसी वरत है। दानाकीसी ज्वाल माल बहुत वयार अति, लागत लपट कोड धीर न घरत है॥ घरती तपत मानों तवासी तपाय राखी, बडवा अनल सम ग्रैल जो जरते हैं। ताके शृंग शिलापर जोर खुग पांच घर, करत तपस्या म्नुनि करम हस्त है॥ ३॥ २. शीतपरीसह.

श्रीतकी सहाय पाय पानी जहां जम जाय, परत तुषार आय

# अथ वैराग्यपचीसिका लिख्यते । बोहाः

रागादिक दषण तजे, वैरागी जिनदेव ॥ मन वच शीस नवायकैं, कीजे तिनकी सेव ॥ १॥ जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग ॥ मुल दुइनको यह कहा, जाग सकै तो जाग ॥ २ ॥ ऋोधमान माया धरत, लोभ सहित परिणाम ॥ येही तेरे शत्रु हैं, सम्रुझो आतमराम ॥ ३ ॥ इनहीं च्यारों शृत्रकों, जो जीते जगमाहिं॥ सो पावहि पथ मोक्षको, यामें घोलो नाहिं॥ ४।। जा लच्छीके काज तु, खोवत है निजधर्म ॥ सो लच्छी संग ना चलै, काहे भूलत् भर्म ॥ ५ ॥ जा इंडुंबके हेत तू, करत अनेक उपाय ॥ सो कुटंब अगनी रूगा, तोकों देत जराय ॥ ६ ॥ पोषत है जा देहको, जोग त्रिविधिके लाय ॥ सो तोकों छिन एकमें, दगा देय खिर जाय ॥ ७ ॥ लच्छी साथ न अनुसरै, देह चलै नहिं संग ॥ काढ काढ सजनहि करै, देख जगतके रंग ॥ ८॥. दुर्लभ देश दृष्टान्त सम. सो नरभव तुम पाय ॥ विषय सुखनके कारनें, सर्वस चले गमाय ॥ ९ ॥ जगहिं फिरत कह युग भये, सो कल्ल कियो विचार ॥ चेतन अब चेतहू, नरमव लहि आंतिसार ॥ १० ॥ ऐसे मति विश्रम मई, विषयनि लागत धाय ॥ कै दिन के छिन के घरी, यह सुख थिर ठहराय ॥११॥

पीतो सधा स्वभावकी, जी ! तो कहं सनाय ।। तू रीतो क्यों जात है, बीतो नरभव जाय ॥ १२ ॥ मिध्यादृष्टि निकृष्ट अति, छुखै न इष्ट अनिष्ट ॥ "अष्ट करत है सिष्टको, ग्राउ दृष्टि दै पिए ॥ १२ ॥ चेतन कर्म उपाधि तज, राग द्वेषको संग ॥ ं देशों प्रगुढै परमातमा, शिव सुख होंग अभंग ॥ १४ ॥ ब्रह्म कहूँ तो मैं नहीं, क्षत्री हूं पुनि नाहि । वैश्य शुद्धं दोछ नहीं विदानदे हूं माहि ॥ १५ ॥ जो देखें इहि नैनसों, सो सब विनस्यो जाय ॥ तासों जो अपनो कहै, सो मुरख शिरराय ॥ १६॥ प्रहलको जो रूप है. उपजे विनसे सोय ।। जो अविनाशी आतमा, सो केछ और न होय ॥ '१७ ॥ देख अवस्था गर्भकी, कौन कौन दुख होंहिं॥ बहुर मगन संसारमें, सौं लानत है तोहि ॥ १८ ॥ अधे। शीम उत्थ चरन्, कौन अञ्चचि आहार ॥ थोरे दिनकी वात यह, श्रृष्ठि जात मंसार ।। १९ ॥ अस्थि चर्म मलमूत्रमें, रैन दिनाको बास ॥ देखें दृष्टि घिनावनी, नऊ न होय उदास ॥ २०॥ रोगादिक पीडित रहे, महाकष्ट जो होय ।। तगह मुख जीव यह, धर्म न चिन्तै कोय ॥ २१ ॥ मान ममय विललात है. कोल लेह बचाय ॥ जान ज्यों ल्यों जीजिये, जीर न फलू वसाय ॥ २२ ॥ फिर नम्भव मिलियो नहीं, विये ह कोट उपाय ॥ तार्ते देगहि चेन हु, अदो जगतके गय ॥ २३ ॥

भैयाकी यह वीनती, चेतन चिनहिं विचार ॥ ज्ञानदर्श चारित्रमें, आपो लेहु निहार ॥ २४ ॥ एक सात पंचामको, संवत्मर सुखकार ॥ पक्ष शुक्रल तिथि धर्मकी, जै जे निश्चिपतिवार ॥ २५ ॥ इति वैराग्यपनीक्षे

अथ परमात्माङत्तीसी लिख्यते । दोहा

पश्म देव परमातमा, परम ज्योति जगदीश ॥ परम भाव उर आनके, प्रणमत हो निम जीस ॥ १ ॥ एक जु चेतन द्रव्य है, तिनमें तीन प्रकार ॥ वहिरातम अन्तर तथा, परमातम पदसार ॥ २ ॥ बहिरांतम ताको कहै, छखै न बस स्वरूप ॥ मग्न रहे परद्रव्यमें, भिष्यावंत अनूप ॥ ३ ॥ अंतर आतम जीव सो, सम्यग्दही होया। चौथै अरु पुनि बारवें गुणथानक हो सोय ॥ ४ ॥ परमातम पद ब्रह्मको, प्रपट्यो शुद्ध स्वभाष ॥ 'लोकालोक प्रमान सब, झुलकै जिन्में आय ॥ ५ ॥ पहिरातमास्यमाय तज, अंतरातमा होय ॥ परमातम पद अजत है, परमातन है सोय ा ६॥ परमातम सो आतमा, और न दुनो कोय 🕕 🧓 , परमातमको ध्यावते, यह परमातम होय ॥ ७ ॥ परमातम यह ब्रह्म है, परम ज्योति जगदीश्रा , परसों भिन्न निहारिये, जोई अलख सोह ईख ॥ ८ ॥

1 /

राग हेपके त्यागतें, कर्म शाक्त जर जात ॥३२॥
परमातमके भेद हम, निकल सकल परमान ॥
सुख अनंतमें एकसे, किहवेको हम थान ॥३३॥
सेया वह परमातमा, सो ही तुममें आहि ॥
अपनी शक्ति सम्हारिके, लखो नेग ही ताहि ॥३४॥
राग हेपको त्यागके, धर परमातम ध्यान ॥
उगों पाने सुख संपदा, मैया हम कल्यान ॥३५॥
संयत विकाम भूषको, सन्नहसे पंचास ॥
मार्गशीर्ष रचना करी, प्रथम पक्ष दुति जास ॥६६॥

इति परमात्माछत्तीसी ।

## अध नाटकपचीसी लिख्यते।

कर्म नाट चृत तोरके, मये जगत जिन देव ॥
नाम निरंजन पद लहो, करूं त्रिविधि तिहिं सेव ॥१॥
कर्मनके नाटक नटत, जीव जगतके माहि ॥
तिनके कल्ल लच्छन कहं, जिन आगमकी छाहि ॥२॥
तीन लोक नाटक भवन, मोह नचावनहार ॥
नाचत है जिय स्वांगधर, करकर नृत्य अपार ॥३॥
नाचत है जिय जगतमें, नाना स्वांग बनाय ॥
देव नके तिरजंचमें, अरु मनुष्य गति आय ॥४॥
स्वांग धरे जब देवको, मानत है निज देघ ॥
यही स्वांग नाचत रहें, ये जज्ञानकी टेव ॥
शारनमें आरहि कहें, आप कहें हम देव ॥
गिरके स्वांग नाराकों, नाचत है स्वयमेव ॥६॥

भये नरकमें नारकी, लागे करन पुकार II छेदन भेदन दुख सहै, यही नाच निरधार ॥ ७ ॥ रान आपको नारकी, त्राहि त्राहि नित होय ॥ यहै स्वांग निर्वाह है, भूलपरो मति कोय ॥ ८॥ नित निगोदके स्वांगकी, आदि न जानै जीव ॥ नाचत है चिरकालके, मन्य अभन्य सदीव ॥ ९ ॥ इत्तर नाम निगोद है, तहां बसत जे हंस ॥ ते सव स्वांगहि खेलकै, बहुर धरची यह बंस ॥ १०॥ उछिर उछिरकें गिरपरै, ते आँवै इहि ठौर ॥ मिथ्यादृष्टि स्वभाव घर, यहै स्वांग शिरमौर ॥ १४ ॥ कवह पृथिवी कायमें, कवह अग्नि स्वरूप ॥ कबह पानी पौन है, नाचत स्त्रांग अनूर्व ॥ १२ ॥ वनस्पतीके मेद बहु, स्वास अठारह बार ॥ • तामें नाच्यो जीव यह, घर घर जन्म अपार ॥ १३ ॥ विकलत्रयके स्वांगमें नाचे चेतन राय ।। उसीरूप है परणये, वरनें कैसें जाय ॥ १४ ॥ उपजे आय मनुष्यमें, धरै पंचेंद्री स्त्रांग॥ अष्ट मदिन मातो रहै. मातो खाई मांग ।। १५॥ पुण्य योग भूपति भये, वापयोग भये रंक । सुख दुख आपहि मानिके, नाचत फिरे निशंक ॥ १६॥ नारि नपुंसक नर भये, नाना स्त्रांग रमाहिं॥ चेतनसों परिचय नहीं, नाच नाच खिर जाहिं ॥ १७ ॥ ऐसे काल अनंत हुव, चेतन नाचत तोहि ॥ अजह आप संभारिये, सावधान किन ! होहि ॥ १८ ॥

सावधान के जिय भये, ते पहुंचे शिव लोक ॥
नाचभाव सब त्यागंके, विलसत सुखके थोक ॥ १९ ॥
नाचत है जग जीव जे, नाना स्वांग रमंत ॥
देखत है तिह मृत्यको, सुख अनंत विलसंत ॥ २० ॥
जो सुख देखत होत है, मो सुख नाचत नाहि ॥
नाचनमें सब दु:ख है, सुख निजदेखन माहि ॥ २१ ॥
नाटकमें सब मृत्य है, सारवस्त बल्ल नाहि ॥ २२ ॥
ताहि विलोको कीन है, नाचन हारे माहि ॥ २२ ॥
देखे ताको देखिये, जानै ताको जान ॥
जो तोको शिव चाहिये, तो ताको पहचान ॥ २३ ॥
मगट होत परमात्मा, ज्ञान दृष्टिके देत ॥
लोकालोक प्रमान सब, लिन इकमें लखलेत ॥ २४ ॥
भैया नाटक कर्मते, नाचत सब संसार ॥
नाटक तज न्यारे भये. ते पहुंचे भव पार ॥ ६५ ॥

#### इति नाटकपचीसी. ।

अथ उपादाननिमित्तका संवाद लिख्यते । बोहा.

पाद प्रणाम जिनदेवके, एक उक्ति उपजाय । उपादान अरु निमित्तको, कहुं संवाद बनाय ॥ १॥ पूछत है कोऊ तहां. उपादान किह नाम ॥ कहो निमित्त कहिये कहा, कवके हैं इह ठाम ॥ २॥ उपादान निजवाक्ति है, जियको मूल म्वभाव ॥ १॥ है निमित्त परयोगतें, बन्यो अनाति बनाव ॥ ३॥

निमित कहै मौको सबै, जानत हैं जग लोय ॥ तेरो नाव न जानहीं, उपादान को होय । ४ ॥ उपादान कहै रे निमित, तू कहा करे गुमान ॥ मोकों जाने जीव वे, जो है सम्यकवान । ५ ॥ कहै जीव सब जगतके, जो निमित्त सोइ होय ॥ उपादानकी बातको, पुछै नहीं कीय ॥ ६ ॥ उपादान विन निमित्त तु. कर न सकै इक काज ॥ कहा भयो जग ना रुखे, जानत हैं जिनराज ॥ ७ ॥ देव जिनेश्वर गुरु यती, अरु जिन आगम सार त इहि निभित्ततें जीव सब, पावत हैं भवपार ॥ ८ ॥ यह निमित्त इह जीवको, मिल्यो अनंती बार ॥ उपादान पलट्यो नहीं. तो मटक्यो संसार ॥ ९ ॥ कै के वली के साध कै, निकट भव्य जो होय़॥ 💂 सो आयक सम्यक लहै, यह निमित्तवल जोय ॥ १० ॥ केवलि अरु ग्रानिशाजके, पास रहें बहु लोग ॥ पै जाको सल्ट्यो धनी, क्षायक ताको होय ॥ ११ ॥ हिंसादिक पापन किये, जीव नर्कमें जाहि ।। जो निमित्त नहिं कामको, तो इस काहे कहाहि ॥ १२ ॥ हिंसामें उपयोग जिहें, रहे ब्रह्मके राच ॥ तेई नर्कमें जात हैं, मुनि नहिं जाहि कदाच॥ १३॥ दया दान पूजा किये, जीव सुखी जग होय ॥ जो निमित्त झंठो कहो, यह क्यों मानै लोय ॥ १४ ॥ ·दया दान पूजा भूली, जगतमाहि सुखकार ॥ जहँ अनुभवको आचरन, तहँ यह बंध, विचार ॥ १५॥

यह तो बात प्रसिद्ध है, कोच देख उरमाहि ॥ नरदेहीके निभित्तविन, जिय वर्यो मुक्ति न जाहि ॥१६॥ देह पींजरा जीवको, रोकै शिवंपर जात ॥ उपादानकी शक्तिसों, मुक्ति होत रे आत ॥ १७॥ उपादान सब जीवपै. रोकन हारो कौन ॥ जाते वयों निर्ध मिक्तमें, विन निमित्तके होन ॥ १८॥ उपादान स अनादिको, उल्ट रह्यो जगमाहि ॥ सुर टवही सुधे चले. सिद्ध लोकको जाहि ॥ १९ ॥ कहुं अनादि विन निमित्तही, उलट रह्यो उपयोग ॥ ऐसी बात न संभवे, उपादान तुम जोग ॥ २० ॥ उपादान कहै रे निामित, हमपै कही न जाय ॥ ऐसें ही जिन केवली, देखें त्रिभ्रवन राय ॥ २१ ॥ जो देख्यो भगवान ने, सोही सांचा आहि ॥ हम तुम संग अनादिके, वली कहांगे काहि ॥ २९॥ उपादान कहै वह बली, जाको नाज न होय ॥ जो उपजत विनशत रहे, बली कहांते सोय ॥ २१ ॥ उपादान तुम जोर हो, तो क्यों लेत अहार ॥ परनिमित्तके योगसों, जीवत सब संसार ॥ २४ ॥ जो अहारके जोगसों, जीवत है जगमाहिं। तो वासी संसारके, मरते कोळ नाहि ॥ २५ ॥ सर सोम मणि अभिनके, निमित लखे ये नैन ।। अंधकारमें कित गयो, उपादान हम दैन ।। २६॥ सर सोम माणि आग्नि जो, करें अनेक प्रकाश ॥ नैन इन्ति विन ना उद्धै, अन्वकार सम मास ॥ २७ ॥ कहै निमित्त वे जीव को १ मो विन जगके माहि॥ सबै हमारे वश परे हम विन म्रक्ति न जाहि॥ २८॥ उपादान कहै रे निमित्त, ऐसे बील न बोल ॥ ताको तज निज भजत है, तेही करें किलोल ॥ २९ ॥ कहें निमित्त इमको तजे, वे कैसे शिव जात ॥ पंचमहावत प्रगट हैं, और हु किया विख्यात । ३०॥ पंचमहाब्रन जोग त्रया और सकल व्यवहार ॥ परको निमित्त खपायकं तब पहुंचें भवपार ॥ ३१ ॥ कहै निधित्त जग मैं बड़ो मोतें बड़ो न कोय॥ तीन लोकके नाथ सब, यो प्रसादतें होय ॥ ३२ ॥ उपादान कहै तू कहा, चहुं गतिमें ले जाय ॥ तो प्रसादतै जीव सव, दुखी होहिं रे भाय ॥ ३३ ॥ कहै निमित्त जो दुख सहै, सो तुम हमहि लगाय। सुकी कीन वें होत है, ताको देह बताय ॥ ३४ ॥ जा सुखको तू सुख कहै, सो सुख वो सुख नाहि॥ ये सुख, दुखके मूल है, सुख आविनाशी माहि । ३५ ॥ अविनाशी घट घट वसे, सुख क्यों विलमत नाहिं? ॥ श्चमनिमिक्तके योगविन, परे परे विल्लाहि । इद ॥ श्चमनिमित्त इह जीवको, मिल्यो कई भवसार ॥ पै इक सम्यक दर्श विन, भटकत फिरची गंवार ॥३७॥ सम्यक दर्श भये कहा, त्व रित प्रकृतिमें जाहि ॥ आगे ध्यान निमित्त हैं, ते शिवकी पहुंचाहिं ॥ ३८ ॥ छोर ध्यानकी घारना, मोर योगकी रीति ॥ तीर कर्मके जालको, जोर रुई जिनशीति ॥ ३९ ॥

तब निमित्त हारची तहां, अब नहिं जीर बसाय ॥ उपादान शिव लोकमें, पहुंच्यो कर्म खपाय ॥ ४० ॥ डपादान जीत्यो तहां, निजवल कर परकास ॥ सुख अनंत ध्रुव मोगवै, अंत न वरन्यो तास ॥ ४१ ॥ उपादान अरु निमित्त थे, सब जीवनपै वीर ॥ जो निजशक्ति संभारहीं, सो पहुँचे भवतीर ॥ ४२ ॥ भैया महिमा ब्रह्मकी, कैसे बरनी जाय ॥ वचनअगोचर वस्तु है, कहिबो बचन बनाय । ४३॥ उपादान अरु निमितको, सरस बन्यो संबाद ॥ सम्बद्धीको सुगम है, मुरखको बक्रबाद ॥ ४४ ॥ जो जानै गुण ब्रह्मके, सो जानै यह भेद ॥ साख जिनागमसों मिले, तो मत कीज्यो खेद ॥ ४५ ॥ नगर आगरे। अग्र है, जैनी जनको बास ॥ तिई थानक रचनाकरी, 'भैया' स्वमति प्रकास ॥ ४६ ॥ संवत विक्रम भूप को, सत्रहसै पंचास ॥ फाल्गुण पहिले पक्षमें. दशों दिशा परवाश ॥ ४७ ॥

इति उपादाननिमित्तंबाद ।

अथ चतुर्विशतितीर्थकरजयमाला लिख्यते । दोहाः

वीस चार जगदीश्वको, वंदों शीस नवाय ।। कहं तास जयमालिका, नामकथन गुण गाय ॥ १ ॥ पद्धरिङन्द (१६ मात्रा).

अय जय प्रमु ऋषण जिनेन्द्रदेन । लय जय त्रिभुवनपति

करिंह सेव ।' जय जर्व श्री अजित अनंत जोर । जय जय जि-हं कर्म हरे कठोर ॥ २ ॥ जय जय प्रमु संगव शिवसह्त । जय जय शिवनायक गुण अनुष ॥ जय जय अभिनंदन निर्विकार । जय जय जिहिं कर्म किये निवार ॥ ३ ॥ जय जय श्री सुमति सुमति अकाश । जय जय सब कमें निकर्ष नाश ॥ जय जय पद्भम्भ परम जेंग । जय जय रागादि अलिप्त नेम ॥ ४ ॥ ज्य ज्य जिनदेव सुपार्श्व पास । जय जय गुणपुज कहै नि-वासः॥ जय जय चंद्रप्रभ चन्द्रक्रांति । जर जय तिहं प्ररंजनः हरन श्रांति ॥ ५ ॥ जय जय पुफदंत महंत देव । जय जय षट द्रव्यनि कहन मेव ॥ जयें जय जिन शीतल शीलमूल । जय जय मनम्य मृग शारद्रु ॥ ६ ॥ जय जय श्रेयांस अनं-त्त, बुड्छ । जय जय परमेश्वर हो प्रतच्छ ।। जय जय श्री जिनवर वासुपूज । जय जय पूज्यनके प्र्य तूर्ज । ७ ॥ जय जय प्र भ्रु विमल विमल महंत । जय जय सुख दायक हो अनंत ।। जय जय जिनवर श्री अनंत नाथ । जय जय शिवरमणी ग्रहण हा-ध ॥ ८ ॥

जय जय श्री धर्भ जिनेन्द्र धन्न। जय जय जिन निश्च ह करन मन्न ॥ जय जय श्रीजिनवर शांतिदेव। जय जय चन्नी तीर्थंकरेव ॥ ९ ॥ जय जय श्रीकुंशु कृपानिधान । जय जय मिध्यातमहरन मान ॥ जय जय अरिजीतन अरहनाथ । जय जय मि जीवन मुक्ति साथ ॥ १० ॥ जय जय मिल नाथ महा अमीत । जय जय जिन मोहनरेन्द्र जीत ॥ जय जय मुनिसुनत तुम सु-ज्ञान । जय जय त्रिश्चवनमें दीप भान ॥ ११ ॥ जय जय निम-

<sup>(</sup>१) तू ही.

नाक रहेतें सग रहो, नाक गये सग जाय ॥
नाक वरोवर जगतमें, और न बड़ो कहाय ॥ १४ ॥
प्रथम वदन पर देखिये, नाक नवल आकार ॥
सुद्द महा सुहावनो, मोहै लोक अपार ॥ १५ ॥
सीस नवत जगदीसको, प्रथम नवत है नाक ॥
तौहि तिलक विराजतो, सत्यारथ जग वाक ॥ १६ ॥
टाल " दान स्पावन दीजिये" एदेशी मापा गुजराती.

नाक कहै जग हूं बड़ो, बात सुनी सब के हिरे।। नाक रहे पर्व लोकमें, नाक गये पत लोई रे, नाक १७॥ नाक रखनके कारणे, बाहुविल बलवंदौ रे॥ देश तज्यो दीक्षा ग्रहै, पण न नम्यों चक्रवंतो रे, नाक० १८॥ -नाक रहनके कारनै: रामचन्द्र ज्ञध कीधो रे ॥ सीता आणी बलकी, बलि ते संयम लीधो रे, नाक० (९॥ नाक राखण सीता सती, अपनी कंडमें पैठी रें॥ सिंदासन देवन रच्यो, तिहं ऊपर जा बैठी रे, नाकं २०॥ द्वार्णभद्र महा मुनि, नाक राखण व्रत लीघो रे ।। इन्द्र नम्यो चग्णे तिहां, मान सकल तत्र दीधारे, नाक॰ २१ सगर थयो सौरों घणी, छलथी दीक्षा लीधीरे ॥ नाक तणी लङ्जा करी, फिर निवि मनसा की धीरे, नाक । २२ अभय कुंबर श्रेणिक तणों, बेटो आज्ञाकारीरे ॥ त्ंकारो तातहि दियो, ततिछन दीक्षा धारीरे , नाक॰ २३॥ नाम कहुं केता तणां जीव तरचा जगमाहीरे।। नाक तणे परमादथी, शिव संपति विजमाहरे, नाक ०

<sup>(</sup>१) इज्जत-

सुख विलसे संसारना, ते सहु मुझ प्रसादेरे ॥ नाना वृक्ष सुगंधता, नाक सकल आस्वादरे, नाक कहैं० ॥२५॥ तीर्थकर त्रिमुदन धणी, तेहना तनमां बासोरे ॥ 'परम सुगंधो घणी लसे, ते सुख नाक निवासोरे, नाक कहैं०॥२६ और सुगंधो अनेक छै, ते सब नाकज जाणरे ॥ आनंदमां सुख भोरावे, 'भैया' एम बखाणरे, नाक कहैं०॥ २७॥

दोहा.

कान कहै रे नाक सन, करें गुमान ॥ जो चाकर आगें चले, तो नहिं भूप समान ॥ २८॥ नाक सुरनि पानी झरै, बहै सलेब्म अपार ॥ गूंघनि कर पूरित रहै, लाजै नही गँवार ॥ २९ ॥ तेरी छींक सुनै जिते, करें न उत्तम काज ॥ मुदे तह दुर्भधमें, तऊ न आवै लाज ॥ ३० ॥ बुषम ऊंट नारी निरख, और जीव जग माहि ॥ ं जित तित तोको छेदिये, तौऊ लजानो नाहि ॥ ३१ ॥ कान कहे जिन बैनको, सुनै सदाचित लाय ॥ जस प्रसाद इह जीवको, सम्यग्दर्शन थाय ॥ ३२ ॥ कानन कुंडल झलकता, मणि युक्ता फल सार !! -जगमग जगमग है रहै, देखें सब संसार ॥ ३३ ॥ सार्तो सुरको गायवो, अद्भृत सुखमय स्वाद्।। इन कानन कर परिखये, मीठे मीठे नाद ॥ ३४ ॥ कानन सुन श्रावक भये, कानन सुनि म्रनिराज ॥ कान सुनिह गुण द्रव्यके, कान बढ़ शिरताल ॥ ३५ ॥

ंराग काफी धमारुमें व कानन सुन ध्यानन ध्याहुये हो, चिन्मूरत चेतन पाइये हो, कानन ० टेक। कानन सरधर को करे हो, कान वंड सिग्दार ॥ छहीं द्रश्यके गुण सुणै हो, जाने सकल विचार, कानन ।। २६॥ संघ चतुर्विध सब तरे हो, कानन शुनि जिन बैन ॥ निज आतम सुख भोगवै हो, पावत शिवपद ऐन, काननः॥३७॥ द्वादशांग वानी सुनै हो, काननके परसाद ॥ गणधर तो गुरुवा कह्या हो, द्रव्य सूत्र सब याद, कानन० !! ३८ ॥ कानन सुनि भरतेश्वरे हो, प्रभुको उपज्यो ज्ञान !। कियो महोच्छव हरखसें हो, पायो है पद निर्चान, कानन० ॥३९॥ विकट वैन धना सने हो, निकस्यो तज आवास ॥ दीक्षा गह किरिया करी हो, पायो शिवगति वास, काननः ॥४०॥ साधु अनायीसों सुन्यो हो, श्रेणिक जीव विचार ॥ क्षायक सम्यक तन लहाँ। हो, पावैगो भनद्धि पार, कानन् । १४ १।। नेमनाथवानी सनी हो, लीनो संयम मार ॥ ते द्वारिकके दाहसों हो, उबरे है जीव अपार, कानन० ॥ ४२ ॥ पार्श्वनाथके बैन सुने हो, महामंत्र नवकार ॥ घरणेंघर पदमानती हो, मधे है जु तिहि वार, कानन ।। ४३ ॥ कानन सुनि कानन गये हो, भूपति तज बहु राज ॥ काज सवारे आपने हो, केविल ज्ञान उपाज, कानन०॥ ४४ ॥ जिनंवानी कानन सुने हो, जीव तरें जग माहि॥ नाम कहां छों, छीजिये हो, 'मैया' ने शिवपुर बांहि, कान० ४५ दोहा. आंख कहैरे कान तू, इस्यों करें अहंकार ॥ मैलनिकर मुंद्यो रहे, लाजै नहीं लगार ॥ ४६ ॥

मली बुरी सुनतो रहै, तोरै तुरत सनेह ॥ तो सम दृष्ट न दूसरो, धारी ऐसी देह ॥ ४७ ॥ दृष्ट्यचन सुन तो जरे, महा क्रोघ उपजंत ॥ वो प्रसादत जीव बहु, नरकन जाय परंत ॥ ४८ ॥ पहिले तुमको वेश्विये, नर्नारीके कान॥ तोह नहीं लजात है, बहुर धरै अभिमान ॥ ४९ ॥ काननकी वातें सुनी, सांची शुंठी होय ॥ आंखिन देखी बात जो, तामें फेर न कीय ॥ ५०॥ इन आंखिनमों देखिये, तीर्थकरको ह्रय ॥ सुख असंख्य हिरदै लसे, सो जानै चिद्रुप ॥ ५१ ॥ आंखिन लख रक्षा करे, उपजे प्रण्य अपार ॥ आंखिनके परसादसीं, सुखी होत संसार ॥ ५२ ॥ आंखिनैतं सब देखिये, तांत मात सुत आत ॥ देव गुरू अरु ग्रन्थ सब, आंखिनतें दिख्यात ॥ ५२ ॥ ढाल - "बनमालीके बाग चंपी मौलि रहारी" ए देशी। आंखिनके परसाद, देखे लोक सबैरी ॥ आवै निजपद याद, प्रतिमा पेखत बेरी, आंखनके । ॥५४ ।। देखं दंग सिद्धान्त, प्रन्थ अनेक कहारी॥ जे माख्या मगनंत, दर्वित तेह लहारी, आंखन०॥ ५५॥ समवश्रणकी रिद्धि, देखत हर्ष घनोरी ॥ प्रभु दर्शन फलिब्दि, नाटक कौन गिनोरी, आंखन० ।५६। जिन मंदिर जयकार, प्रतिमा परम बनीरी ॥ देखत हर्ष अपार, शुति नहिं जाहि मनीरी, आंखन०।५७।

ईर्च्या समिति निहार, साधु चलै जु मलेरी ॥ त पार्वे शिवनार, सुखकी कीर्ति फलेरी, आंखिन॰ । ५८ । आंखिन विंव निहार, सम्यक ग्रुद्ध लहारी ॥ गोत तीर्थकर धार, रावन नाम कहोारी, आंखिन० ॥ ५९ ॥ चारों परतेक बुद्ध, देखत, मान फिरेरी ॥ लहि निज आतमशुद्ध, भवजल वेग तिरेगी, आंखिन०॥६०॥ पूरव भग अहार, देते हृष्टि परचारी॥ इहि चौर्वास सार, अंस कुमार जु तरचोरी, आंखिन ।। ६१ ॥ वाधिनि साधु विदार, दंतिह दृष्ट धरीरी ॥ पूरव भवहि निहार, त्यागन देह करीरी, आंखिन० ॥६२ ॥ वालीमद्र सुकुमार, श्रेणिक दृष्टि परचोरी ॥ गहि संयमको मार, आतम काज करचोरी, आंधिन० ॥ ६३ ॥ देख्यो जुद्ध अकाज, दीक्षा वेग गहेरी ॥ पांडव तज सब राज, निज निधि बेग लहेरी आंखन० ॥६४॥ कहं कहां हों नाम, जीव अनेक तरेरी ॥ 'मैया' शिवपुर ठाम, आंखितैं जाय वरेरी, आंखन ा। ६५॥

दे।हा.

जीम कहै रे आंखि तुम, काहे गर्च करांहि ॥
काजल कर जो रंगिये, तो हु नाहि लजांहि ॥ ६६ ॥
कायर ज्यों डरनी रहे, धीरज नहीं लगार ॥
बातवातमें रोयदे, बोलै गर्ब अपार ॥ ६७ ॥
जहां तहां लगत फिरै देख सलीनो रूप ॥
तेरे ही परसाद तै, दुख पानै चिद्रुप ॥ ६८ ॥

कहा कहूं दगदीपको, मोपें कहे न जाहि ॥
देख विनाशी वस्तुको, बहुर तहां छलचाहि ॥ ६९ ॥
जीम कहे मोतें सबे, जीवत है संसार ॥
पटरस श्रेजों स्वाद ले, पालों सब परिवार ॥ ७० ॥
मोविन आंखन खुल सके, छान सने नहिं बैन ॥
नाक न खंचे वासको, मो विन कहीं न चैन ॥ ७१ ॥
संत्र जपत हह जीमसों, आवत सरनर घाष ॥
किंकर है सेवा करे, जीमहिके सुपसाय ॥ ७२ ॥
जीमहितें जंपत रहे, जगत जीव जिन नाम ॥
जस प्रसादतें सुख लहे, पाने उत्तम ठाम ॥ ७३ ॥
टाल — '' रे जीया तो जिन घडी रे छ मास '' ए देखी ।
यतीथर जीम बडी संसार, जपै पंच नवकार,

द्वादशांगवाणी अवैजी, वोलै वचन रसाल ॥
अर्थ कहै द्वन सर्वेजी, सिखवे धर्म विश्वाल, यतीखर॰ ॥७४॥
दुर्जनर्ते स्जन करेजी, बोलत मीठे बोल ॥
ऐसी कला न औरपैंजी, कौन आंख किह तोल, यतीखर॰॥७५॥
जीमहितें सब जीवकेजी, कीजत हैं उपकार, यतीखर॰॥७६॥
जीमहितें गणधर मयेजी, मन्यनि पंथ दिखाय ॥
आपन वे शिवपुर ग्येजी, कर्मकलंक खपाय, यतीखर॰॥७७॥
जीमहितें उवझायज्जी, पांचे पद परधान ॥
जीमहितें त्वझायज्जी, पांचे पद परधान ॥
जीमहितें त्वझायज्जी, पांचे पद परधान ॥

जतीश्वर० ॥ टेक ॥

मधुरा नगरीमें हुवोजी, जंब्नाम कुमार ॥
किह के कथा सहावनीजी, प्रति बोध्यो परिवार, यतीश्वर । ॥७९॥
रावनसों विरचे मलेजी, बाल महाम्रीन बाल ॥
अष्टापद मुक्ते गयाजी, देखहु प्रंथ निहाल, यतीश्वर । ॥८०॥
मिट उरझ उरकी सबैजी, पूछत प्रश्न प्रतिश्वर ॥
प्रगट लहै परमात्माजी, विनसे अमको पश्च, यतीश्वर । ॥८१॥
तीन लोकमें जीमही जी, दूर कर अपराध ॥
प्रतिक्रमणकिरिया करेजी, पहै सिझाये साध, यतीश्वर ॥८२॥
जीमहि तें सब गाइयेजी, सातों सुरके भेद ॥
जीमहि तें सब गाइयेजी, जीमहि पिटेये वेद, यतीश्वर, ॥८२॥
नाम जीमतें लीजियेजी, उत्तर जीमहि होय ॥
जीमहि जीव खिमाइयेजी, जीम समीं नहि कोय, यतिश्वर ॥८४॥
केतें जिय मुक्ति गयेजी, जीमहिके परसाद ॥
नाम कहांलों लीजियेजी, मैया बात अनादि, जतीश्वर ॥८५॥

दोहा.

फर्स कहैरे जीम त्. एतो गर्व करंत ॥
तो लागे झंठो कहै, तो हू नाहि लजंत ॥ ८६ ॥
कहै वचन कर्कस बुगे, उपने महा कलेश ॥
तेरे ही परसादतें, मिड मिड मरे नरेश ॥ ७ ॥
तेरे ही रम काजको, करत अरंग अनेक ॥
तोहि तपति क्यों ही नहीं, तोतें सनै उदेक ॥ ८८ ॥
तोमें तो अनगुण घने, कहत न आने पार ॥
तो प्रसादतें सी पको, जात न लागे वार ॥ ८९ ॥
झंठे ग्रंथ न तू पढ़े, दैं झंठों उपदेश ॥

जियको जगत फिरावती, और हु करे कलेश ॥ ९० ।
जा दिन जिय थावर वसत, ता दिन तुम्में कौन ॥
कहा गर्व खोटो करो, नाक आंख मुख श्रीन ॥ ९१ ॥
जीव अनंते हम घरें, तुम तौ संख असंखि ॥
तितहू तो हम विन नहीं, कहा उठत हो झिख ॥ ९२ ॥
नाक कान नना सुनो, जीम कहा गर्वाय ॥
सब कोऊ शिरनायके, लागत मेरे पाय ॥ ९३ ॥
झुठी झुठी सब कहै, सांची कहै न कोय ॥
विन काया के तप तपे, मुक्ति कहांसों होय ॥ ९४ ॥
सहै परीसह वीस है, महा कठिन मुनि राज ॥
तब तौ कम खपाइकें पायत हैं शिवराज ॥ ९५ ॥

ढाल-" मोरी महिबोरे हार न आवेगो" ए देशी । मोरासाधुजी फरस बडो संसार, करैं कई उपकार, मोरा.

दक्षिण करतें दीजिये जी, दान अनेक प्रकार
तो तिहं भवशिवण्द लहेजी, मिटै मरनकी सार, मोरा०।९६।
दान देत मुनिराजको जी, पानै परमानंद ॥
सुरनर कोटि सेवा करेजी, प्रतपै तेज दिनंद, मोरा०॥९७॥
नरनारी कोऊ घरोजी, शील वर्ताई शिरदार ॥
सुख अनेक सो जी लहेजी, देखो फरस प्रकार, मो०॥९८॥
तपकर काया कुश करेजी, उपजै पुण्य अपार ॥
सुख विलसे सुर लोककेजी, अथवा मनदिष पार मोरा० ९९
मान जु आतम मानतोजी, सो नैठो मो माहि ॥
काया विन किरिया नही जी, किरिया निन सुख नाहि मो.१००



#### घता.

मन राजा मन चिक्र है, मन सबको सिरदार ॥ मनसों बड़ो न दूसरो, देख्यो इहि संसार ॥ ११२ ॥ मनतें सबको जानिये, जीव जिते जगमाहिं ॥ मनतें कमे खपाइये, मनसरमर कोउ नाहि ॥ १४२ ॥ 😽 मनतें करुणा कीजिय, मनतें पुण्य अपार ॥ मनतें आतमतस्वको, लखिये सबै विचार ॥ ११४ ॥ मनहि सयोगी स्वामिय, सत्य रह्यो ठहराय ॥ चार कमेके नाश्ते, मन नहीं नाश्यो जाय ॥ ११५ ॥ मन इन्द्रिनको भूप है, इन्द्रिय मनके दासं॥ यह तो बात प्रसिद्ध है; कीन्हीं जिनपरकाश ॥ ११६ ॥ तव बोले मुनिरायजी, मन क्यों गर्व करंत ॥ देखहु तंदुल मच्छको, तुमतैं नक परंत ॥ रे१७॥ पाप जीव कोई करो, तू अनुमोदै ताहि ॥ तासम पापी तू कह्यो, अनरथ लेही विसाहि ॥ ११८॥ इन्द्रिय तौ बैठी रहें, तू दौरे निशदीश !! छिन छिन वांचे कर्मको, देखत है जगदील ॥ ११९ ॥ बहुत बात कहिये कहा, मन सुनि एक विचार । परमातमको ध्याइये, ज्यों लहिये मवपार ॥ १२० । मन बोल्यो ग्रुनि राजसीं, परमातम है कीन ॥ स्वामी ताहि बताइये, ज्यों लहिये सुख भीन ॥ १२१ ।। आतमको हम जानते, जो राजत घट माहि ।। परमातम किह ठौर है हम तौ जानत नाहिं॥ १२०॥

परमातम उहि ठौर है, रागद्वेष जिहि नाहीं ॥ ताको घ्यावत जीवये, परमातम है जाहि ॥ १२३ ॥ परमात्तम है विधि लसै, सकल निकल परमान ॥ तिसमें तेरे घट बसै, देखि ताहि घर ध्यान ॥ १२४ ॥ ढाल-"कपूर हुवे अति उबडो रे मिरियासेती रंग" ए देशी। प्राणी आतमं धरम अनुपरे,जगमें प्रगट चिद्रप,प्राणी ॰ टेक इन्द्रिनकी संगति कियेरे, जीव परै जगं माहिं॥ जन्म मरन बहु दुख सहेरे, कबहू छूटै नाहि, प्राणी ा १२५॥ भोरी परचो रस नाककेरे, कमलग्रुदित मयै रैन 🖰 केतकी कांटन बांधियोरे, कहूं न पायो चैन, प्राणी० । १२६॥ काननकी संगत कियरे, मृग मारचो बन माहि ॥ अहि पकरचो रस कानकेरे, कितहू छूळो नाहि, प्राणी शा १२७॥ आंखनिरूप निहारकैरे, दीप परत है घाय ॥ देखहु प्रगट पर्तगकोरे, खोचत अपनो काय, प्राणी ः १२८॥ रसनारस मळ मारियोरे, दुर्जन कर विसवास ॥ ं यातें जगत विग्वियोरे सहै नरकदुख वास, प्राणी० ॥१२९॥ फरसहितें गज बासपरथोरे बंच्यो सांकल तान ॥ भूख प्यास सबदुखसहैरे, किंहविधिकहिंह बखान प्राणी ०१३०। पंचीन्द्रयकी प्रातिसोरे, जीव सहै दुंख चार ॥ काल अनंतर्हि अग फिरंरे, कहू न पाने ठोर, प्राणी॥१३१॥ मन राजा किरये बडोरे, इंद्रिन को सिरदार ॥ आठ पहर प्रेरत रहेरे, उपने कई विकार, माणी॰ ॥ १३२॥ मन दंद्री संगति कियरे, बीव पर जग जोय !! विषयनकी इच्छा बंढरे, कैसे शिवपुर होय, प्राणी ।। १३२॥

इन्द्रिनतं यन मारियेरे, जोरिये आतम माहि ॥ तोरिये नातो रागसोरे, फोरिये वल क्या थादि, प्राणी । ॥१३४॥ इन्द्रिन नहे निवारियेरे, टारिये क्रोध कषाय ॥ धारिये संपति बास्वतीरे, तारिये त्रिश्चनन राय प्राणी ।। १३५॥ गुण अनंत जामें लतेरे, केवल दर्शन आदि ॥ केवल ज्ञान विराजतारे, चेतन चिन्ह अनादि, प्राणी० ॥१३६॥ थिरता काल अनादिलोंरे, राजै जिहूँ पद माहि ॥ सुख अनंत स्वामी वहैरे, दुजो कोऊ नाहि, प्राणी०॥१३७॥ शक्ति अनंत विराजवीरे, दोप न जामहि कोय ॥ समिकत गुणकर सोभितोरे, चेतन लखिये सोय प्राणी । १३८॥ वहै वटै कबहू नहीरे, अविनाशी अविकार ॥ भिन्न रहै परद्रव्यसेंरि, सो चेतन निरधार, प्राणी ।।१३९॥ , पंच वर्णमें जो नहींरे नही पंच रस माहिं॥ आठ फरसतें भिकहरे, गंघ दोऊ कोउ नाहि, प्राणीव । १४०॥ जानत जो गुण द्रव्यकेरे, उपजन विनसन काल ॥ सो अविनाशी बातमारे, चिह्नहु चिन्ह द्याल, प्राणी० ॥१४१॥ गुण अनंत या बहाकरे, कहिय किंद्विधि नाम ॥ 'मैंघा' मनवचकायसोरे, कीजे तिहपरिणाम, प्राणी । ॥१४२॥ दोहा.

परद्रव्यनसों भिन्न जो, स्विक्य भाव रसकीन ॥ सो चेतन परमातमा, देख्यो ज्ञान प्रवीन ॥ १४३ ॥ जो देखें गुण द्रव्यके, जानै सबको नेद ॥ सो या घटमें प्रगट है, कहा करत है खेद ॥ १४४ ॥ सुख अनंतको नाथ नह, चिदानंद भगवान ॥ दर्शन ज्ञान विराजतो, देखो घर निज घ्यान ॥ १४५ ॥ देखनहारो त्रह्म वह, घट घटमें परतच्छ ॥ मिथ्यातमके नाशतें, सुद्धै सबको स्वच्छ ॥ १४६ ॥ जिसो शिव तैसो इहाँ, भैया फेर न कोय ॥ देखो सम्यक नयनसों. प्रगट विराज सोय ॥ १४७ ॥

निकट ज्ञानहरा देखतें, विकट चमहरा होय ॥

चिकट कटै जब रागकी, प्रगट चिदानंद जोय ॥ १४८॥ जिनवानी जो भगवती, दास तास जो कोय ॥

मो पावहि सुखसास्वते, परम धर्म पद होय ॥ १४९ ॥ संवत सत्र हक्यावने, नगर आगरे साहि ॥

भादों सुदि सुभ दोजको, वालख्याल प्रगटाहि ॥१५०॥ गुरसमाहि सब सुख वसै, क्ररसमाहि कळु नाहि॥ दरस वात इतनी यहे, पुरुष प्रगट समझाहि ॥ १५१॥

गुण लीजे गुणवंत नर, दोष न लीज्यो कोय ॥ जिनवानी हिरदै वसे, सवको मंगल होय ॥ १५२ ॥ इति पंनेन्द्रियक्षवाद्।

> अथ ईम्बरनिर्णयपचीसी लिक्यते । दोहाः

परमेश्वर जो परमगुरु, परमञ्चोति जगदीस ॥

गरमभाव उर जानके, चंदत हो निम सीस ॥ १ ॥
द्श्वर देश्वर मद कहे, देश्वर उस्त न कोच ॥

द्श्वर तो सा ही उस्त, जो समदृष्टी होच ॥ २ ॥

प्राप्ता विष्णु मदेश जे. ते पाच नहि पार ॥

ना देवरको और जन, क्यों पांचे निरधार ॥ ३ ॥

ईश्वरकी गति अगम है, पार न पायी जाय ॥ नेदस्मृति सब कहत हैं, नाम मजोरे साथ ॥ ४ ॥ कवितः

ब्रह्मा अरु विष्णु सहादेव तीनों पच हारे, काहु न निहारे प्रभु कैसे जगदीस हैं। दर्शो अवतार माहि कौनेधी जनम लीन्हों, तिन हु न पाये परब्रह्म ऐसे ईस हैं। ध्रुव ब्रह्लाद दुरवासा लोम ऋषि मये, किन हू न कहे ऐसे आप विस्वाबीस हैं। आवत अचंभो हह घावत सकल जग, पावत न कोऊ ताहि नावै काहि सीस है॥ ५॥

एक मतवारे कहै अन्य मतवारे सब, मेरे मतवारे परवारे मत सारे हैं । एक पंचतत्त्ववारे एक एकतत्त्व वारे, एक अममत-बारे एक एक न्यारे हैं॥ जैसे मनवारे बकें तैसे मतवारे बकें, तासों मतवारे तकें विना मतवारे हैं॥ शांतिरसवारे कहें मतको निवारे रहें, तेई मानप्यारे छहें और सब बेरे हैं॥ ६॥

अनङ्गशेखर.

अरे अज्ञान आतमा छखै न तू महातमा, लग्यो है तो महा-तमा निजातमा न सम्मई। प्रसिद्ध जो विख्यातमा विराजे गात गातमा, कहावै पात पातमा चिदातमा न बुझई। मिध्यात्व मोह मातमा लग्यो तु जीव घातमा, कोधादि वातबातमा अज्ञातम है असई। अनंत ज्ञाति जातमा उद्योत ज्यों प्रमातमा, सु सुझै संघ आतमा तृ बंधमें अरुझई॥ ७॥

कवित्त.

हिंसाके करैया जोपे जैहै सुरलोक मध्य, नर्कमाहि कहो वुध

<sup>(</sup>१) किसने २ मोले

कीन जीव जावेंगे ?। लेकें हाथ शक्त जेई छेदत पराये प्रान, ते नहीं पिशाच कही और की कहावेंगे ?॥ ऐसे दुष्ट पापी जे संतापी पर जीवनके, ते तो सुख संपतिसों कैसें के अधावेंगे॥ अही ज्ञानवंत संत तंतके विचार देखो, बोवें जे वंदूर ते ती आम कैसें खांवेगे ?॥ ८॥

## कुंहिख्या ।

सुख जो तुमको चाहिये, सो सुख सबको चाह । खान पान जीवत रहे, घन सनेह निरवाह ॥ धन सनेह निरवाह, दाह दुख काहि न व्यापे । धावर जंगम जीव, मरन सब धार जु कांगे ॥ आपे देह विचार, होयकें आपिह सनस्रख । 'मैया' घटपट खोल, बोल कहि कौन चहै सुख ॥ ९ ॥ कवित्त.

वीतराग वानीकी न जानी वात प्रानी सृढ, ठानी तै किया अनेक आपनी इठाइठी। कर्मनके वंघ कीन अन्य कछू छत्ते तेहि, रागदीव पणितसों होत जो गठागठी।। आतमाके जीतकी न रीत कहू जाने रंच, प्रन्यनके पाठ त् करे कहा पठापठी। मोहको न कियो नाश सम्यक न लियो मास, छत न कपा। करें कीरीसों लठालठी॥ १०॥

हाथी घोरे पालकी नगारे रथ नालकी न, चकचोल चालकी न चढि रीझियत है। स्वेतपट चालकी न मोती मन मालकी न, देख द्युति भाल की न मान कीजियत है॥ शैल वाग ताल की न जल जंतु जालकी न, दया गृद्ध गलकी न दंख दीजियत है।

<sup>(</sup>१) कपडा वुननेवालेसी.

देख गति कालकी न ताह कौन हालकी न, चाविचूव गालकी न चीन लीजियत है ॥ ११ ॥

जैसे कौड स्वान परचो काचके महलवीच, ठीर ठीर स्वान देख श्रंस भंस मरचो है। वानर ज्यों मुठी बांध परचो है पराये वज्ञ, क्येमें निहार सिंह आप कूद परचो है॥ फटिककी शिलामें विलोक गज जाय अरचो, निलनीके सुवटाको कौनेधों पकरचो है। तेसे ही अनादिको अज्ञानशाव मान हंस, अपनी स्वभाव भुलि जगतमें फिरचो है॥ १२॥

#### दोश.

ईश्वरके तो देह नहिं, अविनाशी अविकार ।।

ताहि कहै शठ देह धर, लीन्दों जग अवतार ॥ १३ ॥
जो ईश्वर अवतार ले, मरें बहुर पुन सोय ॥
जन्म मरन जो धरत है, मो ईश्वर किम होय ॥ १४ ॥
एकनकी घां होय कैं, मरे एकही आन ॥
ताको जे ईश्वर कहैं, ते मुरख पहचान ॥ १५ ॥
ईश्वरके सब एकसे, जगतमांहि जे जीव ॥
काहूपै नहिं देष है, सब्पें शांति सदीव ॥ १६ ॥
हिश्वरसों ईश्वर लरें, ईश्वर एक कि दोय ॥
परश्चराम अरु रामको, देखहु किन जगलोय ॥ १७ ॥
रोद्र च्यान वर्षे जहां, तहां धर्म किम होय ॥
परम बंध निर्देय दशा, ईश्वर कहिये सोय ॥ १८ ॥
ब्रह्माके खरशीस हो, ता छेदन कियो ईस ॥
ताहि सृष्टिकची कहै, रख्यो न अपनो सीस ॥ १९॥

जो पालक सब स्रष्टिको, विष्णु नाम श्रुपाल 🏗 सो मारची इक बानते, प्रान तजे ततकाल ॥ २०॥ सहादेव वर दैत्यको, दीनों होय दयाल । आपन प्रन भाजत फिरचो. राख लेह गोपाल ॥ २१ ॥ जिनको जग ईश्वर कहै, ते ता ईश्वर नाहि ॥ ये हु ईश्वर घ्यावते, सो ईश्वर घट माहि ॥ २२ ॥ ध्या सो ही आतमा, जाति एक है तंत ॥ कमें रहित ईश्वर भये, कभे सहित जगजंत । २३॥ जो गुण आतम द्रव्यके. सो गुण, आतम माहि ॥ जडके जडमें जनिये. यामे तो अम नाहि ॥ २४॥ दर्भन आदि अनंत गुण, जीव भौ तिह काल ॥ वर्णादिक पुरुष्ठ धरै, प्रगट दुईकी चाल ॥ २५ ॥ सत्यारथ पथ छोडके. लगे मुपाकी ओर ॥ वे मुरख ससारमें, छहै न भवको छोर ा। २६ ॥ ' मैया ' ईश्वर जा लखे. सो जिय ईश्वर होय ।। यों देख्यो सर्वज्ञनें, यामें फेर न कोय ॥ २७ ॥ इति ईश्वरनिर्णयपचीसी ।

अथ कत्तीअकत्तीपचीसी लिख्यते।
दोडा.

कर्मनको कर्चा नहीं, घरता सुद्ध सुमाय ।। ता ईश्वरके चरन को, बंदों सीस नवाय ॥ १ ॥ जो ईश्वर करता कहै, सुक्ता किहेय कौन ॥ जो करता सो योगता, यहै न्यायको भीन ॥ २ ॥

दुई दोपतें रहित है, ईश्वर ताको नाम ।। मनवचशीस नवाइकें, करूं ताहि परणाम ॥ ३ ॥ कर्मनको करता वहै, जापै ज्ञान न होय ।। ईश्वर ज्ञानसमृह है, किम कर्त्ता है सोय ॥ ४ ॥ ज्ञानवंत ज्ञानहिं करै, अज्ञानी अज्ञान ॥ जो ज्ञाता कत्ती कहै, लगै दोष असमान ॥ ५ ॥ ज्ञानीपै जडता कहा, कर्ची ताको होय ॥ पंडित हिये विचारकें, उत्तर दीजे सोय ॥ ६ ॥ अज्ञानी जहतामगी, करै अज्ञान निशंक ॥ कत्ती भगता जीव यह, यों माखे मगरंत ॥ ७ ॥ ईश्वरकी जिय जात है, ज्ञानी तथा अज्ञान । जो इह नै कर्चा कहों, तो हैं बात मगान ॥ ८॥ अज्ञानी कची कहै, तौ सब बनै बनाव ॥ ज्ञानी है जड़ता करे, यह ती बने न न्याव ॥ ९ ॥ ज्ञानी करता ज्ञानका, करे न कहुं अज्ञान ॥ अज्ञानी जड़ता करे, यह तो वात प्रमान ॥ १०॥ को कर्चा जगदीश है, पुण्य पाप किहँ होय ॥ सुख दुख का को दीजिये, न्याय करहु बुध लोग ॥ ११ ॥ नरकनमें जिय डारिये, पकर पकरके बाँह । जी ईश्वर करता कही, तिनको कहा गुनाह ॥ १२ ॥ ईश्वरकी आज्ञा विना, करत न कोऊ काम ।। हिंसादिक उपदेशको, कर्चा कहिये राम ॥ १३ ॥ कर्चा अपने कर्मको, अज्ञानी निर्धार ॥ दोप देत जगदीशको, यह मिथ्या आचार ॥ १४ ॥

33

ईश्वर तौ निर्दोष है. करता अक्ता नाहि॥ ईथरको कची कहै, ते मुख जगमाहि ॥ १५ ॥ ईश्वर निर्मल पुकुरवत, तीनलोक आमास ॥ सुख सत्ता चैतन्यमय, निश्रय ज्ञान विलास ॥ १६ ॥ जाके गुन तामें वस, नहीं औरमें होय ॥ स्थी दृष्टि निहारते, दोष न लाग कोय ॥ १७ ॥ वीतरागवानी विमल, दोपरदित तिहंकाल ॥ ताहि लखे नहिं युट जन, खुटे गुहके बाल ॥ १८ ॥ गुरु अंधे शिष्य अंधकी, लखै न बाट कुवाट ॥ त्रिना चक्क भटकत फिरै, खुलै न हिथे कंपाट ॥ १९ ॥ जोलों मिथ्यादृष्टि है, तोलों कत्ती होय ॥ सो हु मावित कर्मको, दार्वित करै न कोय ॥ २० ॥ दव कर्म भूदल मधी, कची पुद्रल तास ॥ झानदृष्टिके होत ही, सुझे सब परकाश ।। २१ ।। जोलों जीव न जान ही, छहों कायके वीर ॥ वीलों रक्षा कीनकी, कर है साहस धीर ॥ २२ ॥ जानत है सब जीवको, मानत आप समान ॥ रक्षा यात करत है, सबमें दरसन ज्ञान ॥ २३ ॥ अपने अपने महंजके, कची है सब दर्व ॥ यह धर्मको मृल है, समझ लेहु जिय सर्व ॥ २४ ॥ 'भगा' बात अवार है, कहै कहांलों कोय ॥ थीरेहीमें समझियो, ज्ञानवंत जो होय ॥ २५ ॥

<sup>🤼 )</sup> स्वमावके.

सत्रहसे इक्यावने, पोप शक्त तिथि वीर ॥ जो ईश्वरके गुण रुख, सो पाव मनपार ॥ २६ ॥ इति कत्तीशकत्तीपनीसी.

# अथ दष्टांतपचीसी लिख्यते । दोश.

केवल ज्ञान स्वरूपमें, वंस चिदातम देव ॥ मन बच शीस नवायकें, की जे तिनकी सेव ॥ १ ॥ एक द्युद्ध परमातमा, दुविधि तास पद जान ॥ त्रिविधि नमत हों जोर कर, चहुं निक्षेपन बान ॥ २ ॥ सुरक्षति वर्षति मेघ जिम, जिन सुख अञ्चत धार ॥ पीवत है भवि जीव जे, ते सुख लहें अपार ॥ ३ ॥ ं जिय हिंसा जगमें बरी, हिंसा फल दख देत ॥ मकरी मांखी भस्पती, ताहि चिरी भख लेत ॥ ४ ॥ जिय हिंसा करते नहीं, घरते शुद्ध स्वमाय । वौ देखौ म्रुनिराजके, सेवत सुरनर पाय ॥ ५ ॥ इंड भलो नहिं जगतमें, देखहु किन हग जोय ॥ बंठी तर्ती बोलती, ता ढिग रहै न कोय ॥ ६ ॥ सीच बढ़ो संसारमें, मानत सब परमान ॥ सांच स्था कहै रामको, सुनत सबै घर कान ॥ ७ ॥ विन दीनों ने लेत हैं, ताहि लगे बहु पाप ॥ चौरहि स्री दीजिये, देखहु जग संताप ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) सप्तारी.

लेत नहीं परद्रव्यको. देत सकल परत्याग ।। तौ लच्छी मगवानके, रहत चरन दिग लाग ॥ ९ ॥ शीलव्रत पालै नहीं, भालै परतिय रूप !! पेख हु रावन आदि बहु, परत नर्कके कूप ॥ १० ॥ मन वच काया योगसों शीलव्रतिह उहराय ॥ रेठ सदर्शन देखिये, सुरगण मये सहाय ॥ ११ **॥** परिग्रह संग्रह ना मलो, परिग्रह दुखको मूल ॥ माखी मधुको जोरती, देखहु दुखको शूल ॥ १२॥ जिनके परिग्रह रंच नहिं, मातजात जिम बाल ॥ तिह मुनिवरके इंद्र हु, सेवत चरन त्रिकाल ॥ १३॥ मन यच काया योगसीं, सब त्यागी म्रनिराज ॥ फ्छ त्यागी जिय अणुवती, तेह हैं सिरताज ॥ १४ ॥ राग न कींजे जगतमें, राग किये दुख होय ॥ देखहु कोकिल पींजरै, गहि डारत हैं लोग ॥ १५ ॥ देख संडासी पकरिये, अहिरण ऊपर डार ॥ आगहि घनसों पीटिये, लोहै संग निवार ॥ १६ ॥ नेहन कीज आनसों, नेह किये दुख होय ॥ नेह सहित तिल वेलिये, डार जंत्रमें जोय ॥ १७ ॥ परसंगति कींजे नहीं, परिंह मिले दुख पेख ॥ पानी जैसें पीटिये, वस्त्र मिले दुख देख ॥ १८ ॥ पवन जु पे।पै मैसकको, मसक यूल है जाय ॥ देखहु संगति दुष्टकी, पौनहि देह जराय ॥ १९ ॥ चेतन चंदन वृक्षसों, कर्म सांप लपटाहिं॥ बोलत गुरुवच मोरके, सिथल होय दुर जाहि ॥ २०॥ (१) उद्याकी धांकनी.

कुगुरु कुगितिके सारथी, मुढनको ले जाहिं।।
हिंसाके उपदेश दै, घर्म कहै तिहमाहिं॥ २१॥
दक्षनके हित दक्षमों, शठके शठसों प्रीत ।।
अलि अम्बुजपे देखिये, दर्दुर कईम मीत ॥ २२॥
परमावनसों विरचकें, निज भावनको घ्यान॥
जो इह मारग अनुसरे, सो पावै निर्वान ॥ २३॥
चहुत वात कहिये कहा, थोरे ही दष्टन्त ॥
जो पावै निज आतमा, सो पावै मव अन्त ॥ २४॥
'भैया' निज पाये विना, अमन अनंते कीन ॥
तेई तरे संसारमें, जिहं आयो लेखि लीन ॥ २५॥
एक सात पण दोय है, अश्विन दिशा प्रकास ॥
यह दृष्टांत पचीसिका, कही भगोतीदास ॥ २६॥

इति दृष्टान्तपचीसी

# अथ मनवत्तीसी लिख्यते।

दर्शन ज्ञान चरित्र जिहं, सुख अनंत प्रतिभास ॥ वंदत हों तिहं देवको, मन घर परम हुआस ॥ १ ॥ मनसों वंदन कीजिये, मनसों घरिये घ्यान ॥ मनसों वातम तत्त्वको, लिखिये सिद्ध समान ॥ २ ॥ मन खोजत है ब्रह्मको, मन सब करे विचार ॥ मनविन आतम तत्त्वको, करे कौन निरधार ॥ ३ ॥ मनसम खोजी जगतमें, और दूसरों कौन ॥ स्वांज गहै शिवनाथको, लहे सुखनको मौन ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>१) दशमी-

जो मन सुल्टै आपको, तो सूझै सब सांच ॥ जो उल्टे संसारको, तौ मन सूहै कांच ॥ ५ ॥ सत् असत्य अनुभय उभय, मनके चार प्रकार ॥ दोय अके संसारको, है पहुंचावे पार ॥ ६ ।। जो मन लागे ब्रह्मकी, तो सुल होय अपार ॥ जो भटके अन भावमें, तो दुख पार न वार ॥ ७ ।। मनसो बली न दूसरो, देख्यो इहि संसार॥ तीन छोकमें फिरत ही, जातन लागे बार ॥ ८ ॥ मन दासनको दास है, मन भूपनको भूग॥ मन सब बातिन योग्य है, मनकी कथा अनुत् ॥ ९ ॥ मन राजाकी सैन सब, इन्द्रिनसे उमराय ॥ रात दिना दौरत फिरै, करै अनेक अन्यात्र ॥ १० ॥ इन्द्रियसे उमराव जिंह, विषय देश विचरंत ॥ मैया तिह मन भूपको, को जीते विन संत ॥ ११ ॥ मन चंचल मन चपल अति, मन बहु कमें कपाय ॥ मन जीते विन आतमा, ग्रुक्ति कहो किम थाय ॥ १२॥ मनसो जोघा जगतमें, और दसरो नाहि॥ ताहि पछारै सो सुभट, जीत रुहै जग माहि॥ १२।। मन इन्द्रिनको भूप है, ताहि कर जो जर ॥ सो सुख पाने मुक्तिके, यामें कछू न फेर ॥ १४ । जब मन मुंद्यो ध्यानमें, इंद्रिय मई निराश ॥ त्व इह आतम ब्रह्मने, कीने निज परकाश ॥ १५ ॥ मनसा मुरख जगतमें, दूजो कौन कहाय ॥ स्राव सम्रहको छाडकें, विषके वनमें लाग ॥ १६॥

विप भक्षनतें दुख बढ़ै, जानै सब संसार ॥ तबहू मन समझै नहीं, विषयन सेती प्यार ॥ १७॥ छहों खंडके भूप सन, जीत किये निजदास ॥ जो यन एक न जीतियो, सहै नर्क दुख बास ॥ १८ ॥ छांड तनकसी ब्रंपरी, और हंगोटी साज ॥ सुख अनंत विलसंत है, मन जीते मुनिराज ॥ १९ ॥ कोटि सताइस अपछरा, बात्तिस लक्ष विमान ॥ मन जीते विन इन्द्र हु, सहै गर्भ दृख आन ॥ २०॥ छांड घरहि वनमें बसै, मन जीतनके काज ॥ तौ देखो मनिराजज, विलसत शिवपुर राज ॥ २१ ॥ अरि जीवनको जोर है, मन जीवनको खाम ॥ देख त्रिखंडी भूपको, परत नर्कके धाम ॥ २२ ॥ मन जीते जे जगतमें, ते सख रुहै अनंत ॥ यह तो बात प्रसिद्ध है, देख्यो श्रीभगवंत ॥ २३ ॥ देख बढे आरंभसों. चक्रवर्ति जग माहि ॥ फेरत ही धन एकको. चले मिक्तमें जांहि ॥ २४ ॥ बाहिज परिगह रंच नहिं, मनमें धरै विकार ॥ तांदुल मच्छ निहारिये, पर्डे नरक निरधार ॥ १५ ॥ भावनहीते बंध है, भावनहीते सुक्ति ॥ जो जाने गति मावकी, सो जानै यह युक्ति ॥ २६ ॥ परिग्रह कारन मोहको, इम माख्यो भगवान ॥ जिहं जिय मोह निवारियो, तिहिं पायो कल्यान ॥ २७ ॥ अरिछ.

कहा मयो बहु फिरेतीर्थ अडसहका॥ कहा होय तन दहे, रैन दिन कहका॥ कहा होय नित रटै राम सख पहका॥ जो वस जाही तोहि पैसेरी अहका ॥ २८॥ कहा संखाये मुंड बसे कहा महका। कहा नहाये गंग नदीके तदका ॥ कहा कथाके सने बचनके पटका। जो बस नाही तोहि पसेरी अहका ॥ २९ ॥ चोपाई १६ मात्रा.

कहा कहीं जियकी जडताई। मोपें कछ वस्ती नहिं जाई। आरज खंड मनुष्यभव वायो। सो विषयनसंग खेळ गमायो ॥३०॥ आर्गे कही कीन गति जही । ऐसे जनम बहुर कहां पैही ॥ अरे तु मुरख चेत सबेरे । आवत काल छिनाह छिन नेरे ॥३१॥ जबर्को जमकी फीज न आवै। तनर्को जो मनको समुझावै॥ आतम तस्त्र सिद्धसम राजै । ताहि विलोक मर्नभय भाजै । ३२ बहुत बात कहिये कह केती। कारज एक ब्रह्म ही सेती।। ब्रह्म रुखिसो ही सुख पाने। मैयासो परब्रह्म कहाने॥ ३३॥ चौपई १५ मात्रा

नगर आगरे जैनी वमें। गुण मणिरिद्ध बुद्धि कर रुते।। तिह थानक मन ब्रह्म प्रकाश। रचना कही 'भागोतीदास'३४

हति मनवत्तीसी ।

अथ रवमम्त्रीसी लिख्यते । दोहा.

स्वपनेवत संमारमें जागे श्रीजिनराय॥ विनके चरन निताम्कें, वेदत हों मन लाय ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) आह पर्मरी हा गत ।

मोह नींदमें जीवकी, बीत गयो चिरकाल ॥ जाग न कबह आपकी, कीन्ही सुध संभाल ॥ २ ॥ जानत है सब जगतमें. यह तन रहिबो नाहिं॥ योषत हैं किहं भावसों, मोहगहलता माहि ॥ ३ ॥ मेरे मीत नचीत ता है बैठ्यो किह ठौर ॥ आज काल जम लेत है. तोहि सुपन अम और ॥ ४॥ देखत देखत आंखसा, यह तन विनस्यो जाय ॥ एतेपर थिर मानिये, यहो मुढ शिरराय ॥ ५ ॥ जो प्रभातको देखिये. सो संध्याको नाहि ॥ ताहि सांच कर मानिये, अम अरु कहा कहाहिं ॥ ६॥ ज्यों सुवनेमें देखिये, त्यों देखत परतच्छ ॥ सबै विनाशी वस्तु है, जात छिनकमें गर्न्छ ॥ ७ ॥ सुपनेमें अस देखिये, जागत ह अम मूल ॥ ताहि सांच शठ मानिके, रह्यो जगतमें फूल ॥ ८ ॥ सुपनेमें अरु जागतें, फेर कहा है बीर ॥ वाहुमें अम भूल है, वाहुमें अम भीर ॥ ९ ॥ सुपनेवत संसार है, मृद न जाने भेव ॥ आठ पहर अज्ञानमें, मग्न रहे अहमेव ॥ १० ॥ सुपने हों कहे झूंठ है, जाग कहे निजगह ॥ ते मुरख संसारमें, लहे न भवको छेहैं।। ११॥ कहा स्रपनमें सांच है, कहा जगतमें सांच ॥ भूलि मृढ थिर मानिकें, नाचत डोले नाच ॥ (२ ॥ आंख मुंद खोले कहा, जागत कोऊ नाहिं॥ सोवत संब संसार है, मोहगहलता माहि॥ १३॥

१ चली । २ छेह~अंत ।

मोह नींदको त्यागकें, जे जिय भये सचैत ॥ ते जागे संसारमें, अविनाशी सुख लेत ॥ १४ ॥ अविनाशी पद बहा हो, सुख अनंतको मुल ॥ जाग रुह्यो जिहुँ जगतमें, तिहुँ पायो मर्वेन्नुरु ॥ १५ ॥ अविनाशी घट घट प्रगट, लखत न कोळ ताहि ॥ सोय रहे अम नींदमें, कहि सम्रक्षानैं काहि ॥ १६ ॥ आप कहै हम दक्ष हैं, औरन कहै अझान ॥ अही सुपनकी भूलमें, कहा गहै आमिमान ॥ १७ ॥ मान आपको भूपती, औरनसों कहै रंक ॥ देख सुपनकी संपदा मोहित मृह निशंक ॥ १८ ॥ देख सुपनकी साहिनी, मृरख रह्यो छमाय ॥ छिन इक्सें छय जायगी, धृम महलके न्याय ॥ १९ ॥ फहा सुपनकी साहिबी, मूरख हिये निचार ॥ जभ जीवा छिन एकमें, लेहें तोहि पछार ॥ २० ॥ सोवतमें इह जीवको, सुर्गत रहै नहिं रंच ॥ आप कळू मानै कळू, सबहि सरम परपंच ॥ २१ ॥ मुरख है यह आतमा, क्योंह समझत नाहिं ॥ देखि सुपनवत अखिसों बहुर मगन तिहमाहि ॥२२॥ जानत है जमराजकी, आवत फीज प्रचंड ॥ सारि करै इह देहको, छिनकमाहिं शत खंड ॥ २३ ॥ ऐसे जमको भय नहीं, पौषत तन मन लाय ।। तिनसम मुरख जगतमें, द्जो कौन कहाय ॥ २४ ॥ मुरख सोवत जगतमें, मोह गहलतामाहिं 🏾 जन्म मरन बहु दुख सहै, तो ह जागत नाहि ॥ २५ ॥

१—संसग्का किनारा।

जन उत्पर जम जोर है, जिनहों जम हु डगाय ॥ तिनके पद जो सेहये. जयकी कहा बसाय ॥ २६ ॥ जिनके पदको सेवते. निजपइ परगट होय !! तिनतें बड़ो न दूसरो, और जगतमें कोय ॥ २७ ॥ निजयद परगट होत ही, शिवपद मिलै सुमाय ॥ जनम सरन बहु दुख मिटै, जम विटरूयो है जाय ॥ २८ ॥ जम जीतेतें जीवको, सुख अनंत ध्रुव होय ॥ बहुरि न कबहू, सीयबी, जमे कहावें सीय ॥ २९ ॥ जम जीते जीते वहै, जागे वहै प्रमान ॥ बहै सबन शिरमुक्ट है, चेतन धर तिह ध्यान ॥ ३० । ध्यान धरत परब्रह्मको, तोहि परमपद होय ॥ तुहू कहाने सिद्धमय, और कहे कहा कोय ॥ ३१ ॥ चेतन ढील न कीजिये, धरह ब्रह्मको ध्यान ॥ मख अनंत शिवलोकमें, प्रगटै महा कल्यान ॥ ३२ ॥ इह विधि जो जांगे प्ररुप, निज हम कर परकास ॥ तिहं पायो सुख शास्त्रतो, कहै 'मगोवीदास'॥ ३३॥ उग्रसेनपुर अवनिपैं, शोभत मुकुट समान ॥ तिह थानक रचना कही, सम्रुश लेहु गुणवान ॥ ३४ ॥

इति सुपनवचीसी।

## अथ सूआबत्तीसी लिख्यते।

्र दोहा.

नमस्कार जिन देवको, करों दुहूं कर जोर ॥ सुना बतीसी सुरक्ष में, कहूं अरिनदलसोर ॥ १-॥ जिनदर ज्ञानमझार ॥ सुनतें सुअटा चौंक्यो आप । यह तो मी-हि परचो सब पाप ॥ २४ ॥ ये दुख तौ सब में ही सह । जो मुनिवरने मुखरें कहे ॥ सुअटा सोचे हिये मझार । ये गुरु सांचे तारनहार ॥ २५ ॥ मैं बठ फिल्यो करमवन माहि । ऐसे ग्ररु-कहं पाये नाहिं॥ अब मो पुण्य उदै कल्ल मयो। सांचे गुरु-को दर्शन लयो ॥ २६ ॥ गुरुकी गुणस्तुति वारंवार । सुमिरै सुअटा हिये मझार ॥ सुमिरत आप पाप मिज गयो। घटके पट ख़ाहि सम्यक थयो ॥ २७ ॥ समिकत होत लखी सब बात। यह मैं यह परद्रव्य विख्यात ॥ चेतनके गुण निजमहि घरे। पुद्रल रागादिक परिहरे ॥ २८ ॥ आप मगन अपने गुणमाहि । जनम मरण मय जियको नाहि ॥ सिद्धसमान निहारत हिये ! कर्म फलक सबिह तजि दिये ॥ २९ ॥ ध्यावत आप माहि जगदीश दुहुं पद एक विराजत हैश ॥ इहविधि सुअटा ध्यावत ध्यान । दिनदिन प्रति प्रगटत कल्यान ॥ २०॥ अनुक्रम शिवपद जिय-को भयो । सुख अनंत विलसत नित नयो ॥ सतसंगति सबको सुख देय। जो कळु हियमें ज्ञान धरेय॥ ३१ ॥ केवलिपद आतम अनुभूत । घट घट राजत ज्ञान संज्ञत ॥ सुख अनंत विलसै जिय सीय । जाके निजपद परगट होय ॥ ३२ ॥ सुआ वतीसी सुनहु सुजान । निजयद प्रगटत परम निधान ॥ सुख अनंत विलसह ध्रुव नित्त । ' मैयाकी ' विनती घर चित्त ॥३३ संवत सत्रह त्रेपन माहि । आश्विन पहिले पक्ष कहाहि ॥ दशमी दशों दिशा परकास । गुरुसंगतितैं शिवसुख मास ॥ ३४ ॥

## अथ ज्योतिपके छन्द लिख्यते।

छप्यय.

दिन करके दिन वीस, चंद्र पंचास प्रधानह । मंगल विश्वति आठ, बुद्ध खप्पन शुभ ठानहु ॥ शनिके गण छत्तीम, देव गुरु दिनहि अठावन । राह वियालिस लहिय, शुक्त सत्तरि मन भावन ॥ हम गनह दशा निजगिश्वतें, खुरज जित संक्रमिंह तित । शुभ फलहि विचारह भविक जन, परम धरम अवधार चित । १॥ मेप बृछिक पति भीम, बूपभ तुलनाथ शुक्र सुर । मीनगाशि धनगाशि ईशं, तल कहत देव गुरु ॥ कन्या मिथुन बुधेश, कर्क स्वामी श्री चंद गणि।। मकर कंभ नृप ज्ञनी, सिंह राजिहि प्रभ्र रवि भणि ॥ ये राधी द्वादश जगतमें, ज्योतिष ग्रंथ बखानिये । तस नाथ सात लाखि भविक अन, परम तत्त्व उर आनिये॥२ मेप सर चुप चंद्र, मकर मंगल गण लिखें। कन्या बुध अति शुद्ध, कर्क सुरगुरुहि भणिजै ।। भीन शुक्र सुख करन, तुलहि दुख हरन शनीश्रर ॥ मिथुन राहु जय करय, भरय भंडार धनीश्वर ॥ इह विधि अनेक गुण उच्च महि, शिद्धि सिद्धि संपति भरय ॥ तस नाथ सात लाखि भविक जन, परम धर्म जिय जय करव ॥३॥

दोहा.

तुल सरज दृश्चिक शशी, कर्क भीम बुध मीन ।। मकर दृहस्पति कन्य भृगु, मेप शनिश्वर दीन ॥ ४॥ राहु होय धन राग्नि जोत्य सब कहिये नीच ॥ परमारथ इनमें इतो, रहिये निज सुख बीच ॥ ५ ॥ इति ज्योतिषळन्द्र ।

अथ पद राग प्रभाती।
साहिन जाके अमर है सेनक सन ताके।
दीप और पर दीपमें भर रहे सदाके, साहिन ।। १॥
जामें तिर्थकर भये चक्री बसु देवा॥
काल अनन्तह एकमे, घट वढ नहि टेवा, साहिन ०॥२॥
जाकी उत्पति नित्य हैं नित होय विनाशा॥
जीव विना पुहल विना सागर सम नासा, साहिन ०॥३॥
अर्थ कहो याको कहा निनती सौ नाग॥
नाम कहो। या पद विपै, तुम लेहु विचारा, साहिन ०॥४॥

कहा तनकक्षी आधुरें, मूरख तू नाचै ॥ सागरिथितिषर खिरि गये, तू केसे बाचै, कहा॰ ॥ १ ॥ देख सुपनकी संपदा, तू मानत सांचै ॥ वे जु नर्ककी आपदा, जर है को आंचै, कहा॰ ॥ २ ॥ धर्मकर्षमं को मरो परखो मणि काचै ॥ भैया आप निहारिय परसों मति मांचै, कहा॰ ॥ ३ ॥ इति पद.

> अध फुटकर विषय लिख्यते । क्वित.

वेरे। ही स्वभाव चिनमृग्ति विराजत है, तेरे। ही स्वभाव सुख सागरमें हहिये। तेरे। ही स्वभाव ज्ञान दरसनहू राजतु है, तेरे। ही स्वभाव ध्रुव चारितमें बहिये। तेरो ही स्वभाव अविनाशी सदा दीयतु है तेरा ही स्वभाव परणावमें न गहिये। तेरो ही स्वभाव सव आन लंसे ब्रह्ममाहि यात्र तोहि बगतको ईश्व मरदिवये।।१॥

मोह मेरे सारेने विगारे आन जीव सब, जगतके बासी वैसे वामी वर राखे हैं।। क्रमिगिरिवंदरामें वसत छिपाये आप, क-रत अनेक पाप जात केस भाखे हैं. विषेवन जीर तामें चीरकी निवास मदा परधन को रिवेके भाष अभिलाखे हैं। ताप जिनराज ज़के बैन फीजदार चढे, आन आन मिले तिन्हें मोक्षदेश दाखें हैं।। २।।

जोलों तेरे हिये भर्म तोलों तुन जाने मर्म कीन आप कीन कर्म दौन धर्म गांच है। देखत क्रश्नर चर्म जो न सहै कीत घर्म, ताहि धाय गान धर्म ऐसे अप माच है। नेक हुन होय नर्म बात बातमाहि गर्म रहे चाहे है। हमें वसनाहीं पांच है। एन पैन गहै इसे क्से हैं प्रकाश पर्म, एने मुद भर्ममा है नाचै कर्म नाच है।। र

अपल सुपी रहेरी अपल सुपीरहेरी, अपल वही रहेरी अपल सुपीर है। बानी जा गही रहेरी वानी जो वह रहेरी, बानी न कही कहेरी बानी न कही रहें।। परको अरीरहेरी परको नही रहेरी, परको नहीं रहेरी वहीं दुख भीर है। भौद्धि गहीरहेरी आयो तिह तीरहेरी, चेते निज घाँ कहीरी पर है मही रहे।।।।।

अरिनके ठक्क दह बहु कर डारे िन, करम सुम्बनक पहुन उजार हैं। नर्क तिरजंच चट पहु देकें बैठ रहे, विषे चोर झट झट्ट पकर पछारे हैं। भौवन कटाय डारे अह मद दुह मारे, मदनके देश जारे क्रोध हू महारे हैं। चढत मम्बक्क सर बढत प्रताप पूर, सुखके समृह भूर सिद्धके निहारे हैं। ५॥

१ इन्धे-सहस्र

वारवार फिर आई वान्वार फिर आई, वान्वार फेर और आतमसों हरी है। वारवार जुर आई वारवार जर औ, वारवार जार आई ऐसी नीच खरी है।। वारवार वार औं वारवार वार चाहे, वारवार चार चाहे मानो चार दरी है, वारवार धोखो खाहि वारवार कहै काहि, वारवार पोप ताहि वारहिं करी है।। ६॥

अपनी कमाई भैया पाई तुम यहाँ आय, अब कहा सोच किं
हाथ कहा परि है। तब तो विचार कछ कीन्हों नाहि बंधसैं।
याके फल उदे आय हमें ऐसे किर है। अब पिछताये कहा होते
है अज्ञानी जीव, अपने ही बनें कृतिकर्म कहां हिर है। आगेकी
संमारिकें विचारि काम वही करि, जातें चिदानंद फंद फेरकें न

नाम मात्र जैनी प न सरधान शुद्ध कहूं, मूँडके ग्रुँहांगे कही सिद्धि महे बाबरे। काय कुश किये या क्रू कर्म तो न कुश होहि। मोह कुश करिवेको भयो तो न चावरे।। ल ड्यो धरबार प न छांड्यो धरबार कोऊ, बार बार हूंहै धन बन दह दावरे। किंडिं धुमके साधुकी बडाई कहो वेती वीजे, रात दिना जाके भाव रहें हाव हावरे।। ८।।

## सवैया.

हे मन नीच निपात निरर्थक, काहेको सोच कर नित कूरो।
तु कितह कितह पर द्रव्य है, ताहिकी चाह निष्ण दिन हुरो।
आवत हाथ कछ घठ तेरे जु, वांधत पाप प्रमाण न पूरो।
आगेको बोलि बढे दुखकी कछ, सञ्जत नाहि कियों मयो स्रो।

#### छप्पय छंद.

शीशे गर्व निहं नम्यो, कान निहं सुनै वैन सत्।।
नैन न निरखे साधु, वैनतें कहे न शिवपति॥
करते दान न दीन, हृदय कछु दया न कीनो॥
पेट मश्यो करि पाप, पीठ परतिय निहं दीनी॥
चरन चल निहं तीर्थ कहुं, तिहि शरीर कहा कीजिये॥
इमि कह इयाल रेश्वान यह ! निंद निकृष्ट न लीजिये॥

#### सबैया ( मात्रिक )।

मनवचनकाय योग तीनहंसों, सब जीवनको रक्षक होय ॥ इटं वचन न वालै कबहू, बिना दिये कळु लेय न जोय ॥ शीलवनिं पालै निरद्षन, दुविध परिग्रह रंच न कोय ॥ पंच महाव्रत ये जिन भाषित, इहि मग चलै साधु है सोय ॥११ कवित्त.

पेटहीके काज महाराजजूकी छांड देत, पेटहीके काज झूंठ जंपत बनायकें। पेटहीके काज राव रंकको बखान करे, पेटहीके काज तिन्हें मेरु कहै जायकें॥ पेटहीके काज पाप करत डरात नाहिं, पेटहीके काज नीच नवे जिर नायकें। पेटहीके काजको खुशामदी अनेक करें, ऐसे सूह पेट भरें पंडित कहायकें॥१२॥

#### छप्य.

वीतरागके विंग सेय, समदशी करहें ॥ अष्टक द्रव्य चढाय, थाल भरि आगे घरहें ॥ पूजा पाठ प्रमान, जाप जप ध्यानिहें ध्यावे ॥ अचल अंग यिरमान, शुद्ध आतम स्रो साये ॥ मंजार निरस्ति नैवेद्यको, मर्कट फल इच्छा धरहि। तंदुलिंद्दे चिरा पुर्ध्याद्वं समर, एक थाल ग्रजन कर्हि। ११।

#### मात्रिक कवित्त.

ने जिंह काल जीव मत ब्राही, किरिया भाग होहिं रस रत । कर करनी निज मन आनंदै, बांछा फल चिंतहिं दिन रत्त ॥ रहित विवेक सु प्रंथ पाठ कर, झार पूर पद तीन घरत्त ॥ तिनको कहिये औगुन थानक चक्री घरने नृपति मश्त ।

#### क् वित्त.

केई केई वेर मये भूपर प्रचंड भूप, बडे बडे भूपनके देश छीनि लीने हैं। केई केई वेर मये सुर मीन्या शिदेन, केई केई वेर तो निवास नर्क कीने हैं। केई केई वेर मये कीट मलमूत साहि, ऐसी गति नीच बीच सुख मान मीने हैं कीड़ीके अनंत माग आपन विकाय चुके, गर्व कहा करे मूट देखि। हम दीने हैं।। १५॥

जब जोग मिल्यो जिनदेवजीके दरमकी, तब तो संभार कछु करी नाहि छितियां। सुनि जिनवानी पै न आनी कहूं मन माहि ऐनो यह प्रानी यों अज्ञानी भयो मतियां। स्वपर निचारको 'प्रकार कछु कीन्हों नाहि, अब भयो बोध तब छुटे दिन रित्यां। हैं इहां तो उपाय कछु बनै नाहि सजमको, बीति गयो आसर बनाय कहै वित्यां। १६॥

छप्यय.

जहां जपहिं नवकार, तहां अब कैसे आवें। जहां जपहिं नवकार, तहां व्यंतर भन्न जावें।।

तेरे। सागरमें

जहां जपिं नवकार, तहां सुख संपति होई। जहां जपहि नवकार, तहां दुख रहे न कोई ॥ नवकार जपत नव विधि मिलैं, सुख समृह आवे सरब । सो महा मंत्र श्रूप ध्यानमों, 'भैया' नित् जपवा करना। १७

बोहा.

ं सीसंधर स्वामी प्रमुख, वर्त्तमान जिनदेव ॥ मन वच शीप नवायके, की ने विनकी सेन ॥ १८॥ ्महिमा केवल ज्ञानकी, जानव है श्रवज्ञान ॥ तार्ते दृह बरावरी, मार्षे श्री भगवान ॥ १९ ॥ जितनो केवल ज्ञान है, विननो है श्रुतज्ञान ॥ नाम मिन्न याते कह्यो, कर्म पटल दश्म्यान ॥ २०॥ विन कपायके त्यागतें, सख नींह पाव जीव ॥ ऐसे श्रीजिनवा कही, वानी माहि सदीव ॥ २१ ॥ जो कुदेवमें देव बुधि, देव विषे बुधि आन ॥ जो इन भावन परिणवे, सो मिथ्या सरधान ॥ २२॥ जैसे पट की पेखनो, तैसी यह संसार ॥ आय दिखाई देत है, जात न लागे नार ॥ २२ ॥ त्याग विना तिरवी नहीं, देखह हिये विचार ॥ तंत्री लेपहिं त्यागती, तब तरि पहुंचे पार ॥ २४ ॥ त्याग बड़ी संवार में, पहुंचावै शिवलीक ॥ त्यागीहतें सब पाइवे साख अनंतके थोक ॥ २५ ॥ सगुरु कहत है र्शिष्यको, आपहि आप निहार ॥ मले रहे तुम भूलिकें, अ।पहि आप विसार ॥ २६ ॥

प्रवीजना (- खयोत् )।

जो घर तज्यो तो कह सयो, राग तज्यो नहिं वीर ॥
सांप तजे ज्यों कंजुकी, विभ नहिं तजे शरीर ॥ २७ ॥
भरतक्षेत्र पंचम समय, साधू पिग्रहवंत ॥
कोटि सात अरु अर्घ सम, नम्किं जांय परंत ॥ २८ ॥
देत मरन भव सांप इक, कुगुरु अनंती वार ॥
वरु मांपिंह गहि पक्रिये, कुगुरु न पकर गंवार ॥ २९ ॥
यय आवत है कुगुरुको, सबभव अति दुख देय ॥ ३० ॥
यय आवत है कुगुरुको, सबभव अति दुख देय ॥ ३० ॥
धमके दोष न छुट्हीं, सूग जिमि फिरत अजान ॥
धूग जीवन या पुरुष हो, सुगुरे दाम ममान ॥ ३१ ॥
केवलज्ञान स्वरूप मय, राजत श्री जिनराय ॥
धंदत हो तिन हे चरन, मन वच शीस नवाय ॥ ३२ ॥
कर्मनके वश जीव सब, वसन जगतके माहि ॥
वे कर्मनकी वस किय, ते सब शिवपुर जाहि ॥ ३३ ॥
इति फुटकर विषय.

# अय परमात्मज्ञतक लिख्यते।

दोहा.

पंच परम पद प्रणमिके, परम पुरुष आराधि ॥ कहाँ कछू मंक्षपडों, केवल ब्रह्म समाधि ॥ १ ॥ सकल देवमें देव यहे, सकल सिद्धमें सिद्ध ॥ सकल साधुमें माथु यह, पेख निजातमरिद्ध ॥ २ ॥

१ एकाक्षी (काना)

२ पद निजास्य की समूखि सम्पूर्ण देशोंसे देव, सम्पूर्ण सिह पर्-

सारे विश्रम मोहके, सारे जगत मझार ॥ सारे तिनके तुम परे, सारे गुणहिं विसार ॥ ३॥ सोरठा.

पीरे होहु सुजान, पीरे का रे हैं रहे ॥
पीरे तुम बिन ज्ञान, पीरे सुधा सुबुद्धि कहूँ ॥ ४ ॥
विमल रूप निज मानि, विमल आन तु ज्ञानमें ॥
विमल जगतमें जानि, विमल समलतातें मयो ॥ ५ ॥
उजरे भाव अज्ञान, उजरे जिहतें बंध थे ॥
उजरे निरखे भान, उजरे चारहु गिरुनतें ॥ ६ ॥

मात्माओं में सिद्ध और सम्पूर्ण माधुओं में साधु है इससे है भव्य उस निजास रिद्धिको पेख अर्थाम् देख ॥२॥

(सारे) सम्पूर्ण जगतमें जो मोहके (मारे) सब वि-भ्रम हैं, तुम (सारे) उत्तम उत्तम गुणोंको विलारके उन्हींके (सारे) सहारे अर्थात् आश्रय पढे हो ॥३॥

हे सुजान! (पीरे) पियरे अर्थात व्यारे हो. (पीरे) दुःस्थित (कारे) क्यों हो रहा है, आर तू विना ज्ञानके ही (पीरे) पीडे अर्थात दुःखित हुआ है, इसिलये अब बुढिरूपी असूत को (पीरे) पान कर ॥४॥

है विसल आत्मन्! अपना (विसल ) कर्मों से रहित स्मह्मप मान करके (तू झानमें आन ) झानको प्राप्त हो, (विमल ) विद्योष मलगहित सिद्ध संमारमेसे ही जानी, क्योंकि विमल मलस-हितसे होता है, भावार्थ मोक्ष सलारपूर्वकर्दा होता है।।५॥

े हें आत्मन् ! वह अज्ञानमाव (उजरे) उजडे अर्थात दिनाश

सुमरह आतम ध्यान, जिहि सुमरे पिधि होत है ॥ सुमर्हि भाव अज्ञान, सुमरन से तुम होतहो ॥ ७ ॥ दोहा,

मैनकाम जीत्यो बजी, मैनकाम रस लीन ॥ मैनकाम अपना कियो, मैनकाम आधीन ॥ ८ ॥ मैनामे तुम क्यों अये, मैनाम मिघ होष ॥ मैनाहीं वा झानमें, मैनरूप निज जोय ॥ ९ ॥ जोगी सो ही जानिय, येम मैजागीगेह ॥ साई जोगी जोगै है, सब जोगी मिरतेह ॥ १० ॥

को पाप हुए जिनसे आत्मा (उजरे) उजले अर्थान प्रगट रूपसे बद् हो रहा था, जार जब ज्ञान सूर्य (उजरे) उज्जल देखे गये, तब चारों गतियोंसे (उजरे) छूटे। भावार्य सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥६॥

हे भाई! ध्यानमें आत्मा ना स्मरण करो जि के स्थायसे कार्य सिद्ध होता है, अधना जिपसे सिद्ध होते हो, अज्ञान भावींके ( सुमरेहिं ) विरुक्तन नप्र होजाने से तुम ( सुमरनसं ) स्मरण कार्ने थोग्य ( परमात्मा ) हो सकते हो ॥७॥

में बळवान काम की न जीत सका ओर (मेंनकाम) में 'नकाम' व्यर्ध रसळीन अर्थात् विषयाकक हुना. मनकाम कहिये कामदेवके आधीन होकर मेने अरना काम न किया अर्थात् आत्मकल्याण नहिं किया ॥८॥

(पी) हे त्रिय ! तुम (तारी) ध्यानको मूज करके अथवा तारी कहि-ये मोहरूपी नमा पी कहिये पि ग ओर (तारी क्त) संसार की अथवा भोह की रीवियों में छव की को रहेहो, इस छिये हे प्रवीण, तुम झानिकी (तारी) ताली अर्थात कुजी (वारी) 'खो जो तहाक करो जो (तारी)

१ तेरहवे गुणस्थानमें । २ योग्य है.

तारी पी तुम भूलके, तारीतन रसलीन । तारी खोजहु मर्भमें, जिन भूलहु जिनधर्म ।। ११ ॥ जिने भूलहु तुम मर्भमें, जिन भूलहु जिनधर्म ।। जिने भूलहि तुम भूलहो, जिन शासनको मर्म ॥ १२ ॥ फिरे बहुत संवारमें, फिरि फिरि थाके नाहि ॥ फिरे जबहि निजरूपको, फिरे न चहुं गति माहि ॥१३॥ हरी खात हो बाबरे हरी तोरि मति कीन ॥ हरी मजो आपा तजो, हरी रीति सुख होन ॥ १४ ॥

जैनी जाने जैन ने, जिन जिन जानी जैन ॥ जेजे जैनी जैन जन, जाने निज निज नेन ॥ १५ ॥

तुक्षारी ( पत ) रूजना है अथवा तुम प्रवीण और तारीपति कहिये झानरूपी तारीके पतिहो ॥१०॥

(१४) हे (बाबरें) भे ले जीव ! तेरी मित किपने हरकी है, जो तू (हरी) (सचित्त वस्तुएँ) खाता है, अब आणे (ममस्व) छोड करके (हरी) सिद्ध भगवान को भजो अर्थात् ध्यावो. यही सुख देनेंबांडी (हरी) ताजी अभवा उत्तम रीति है.

(१५) जैनी जैनशास्त्रोक्त नयोंकी सानता है, और (जिन) जिन्हों ने उन नयोंकी [जिन] नहीं जानी, उनकी [जैन] जय नहीं होती है. इसिटिये [जेजे ] जो नो [जैनजन ] जिनधर्मके दास जैनी हैं है अपनी २ [नैन ] नयोंकी अवस्य ही जानें अधीत समझें.

<sup>(</sup>१) ताडका रस-नज्ञा. (२) मत (निपेषार्थः) (३) जितेश्वर भगवानको. (४) पढ़टै, सन्मुख होके.

परमास्य परमें नहीं, परमास्य निज पास ॥ परमारथ परिचय विना, प्राणी रहे उदाँस-॥ १६ ॥ परमारथ जाने परम, परै नहिं जाने मेद ॥ परगारय निज परविनो, दर्शन ज्ञान अमेद ॥ १७ ॥ परमास्थ निज जानियो, यह परमैको राज ॥ परमारथ जाने नहीं, कही परम किहि काज ॥ १८ ॥ आप पराये वज परे, आपा डारचो खीय ॥ आर्थं आप जाने नहीं, आप प्रगट क्यों होय ॥ १९ 🕫 सब सख सांचेमें बमै, सांची है सब झुठ ॥ सांचो ब्रह वहायके, चला जगतसा रूड । २० ॥ जिनकी महिमा जे लखें, ते जिने होंहि निदान ॥ जिनवानी यों कहत है, जिन जानह कछ आन !! २१ ते घ्यान घरो निजल्पको, ज्ञान माहि उर आन ॥ 🛒 -तुम तो राजा जगतके, चेतह विनती मान ॥ १२ ॥ चेतन रूप अनुप है, जो पहिचाने कीय ।। तीन लोकके नाथकी, महिमा पाने सोया। रेरे। जिन पूजहि जिनवर नमहि, घरहि सुथिरता ध्यान ॥ केवलपदमहिमा लखहि, ते जिथ सम्यकवान ॥ १४॥

<sup>(</sup>२०) सम्पूर्ण सुख सांचमें सर्थात् ५च स्वरूपमें है, और सींची अर्थात् पोद्गलिक देहरूपी सांचा विरुक्तक झूडा अर्थात् अस्थिर है इसलिये, (सांचा झूट) इस देहरूपी झूटे, साचेकी त्याग करके, पसा रसीं [रूठ] रुष्ट होकर चरू अर्थात मोस प्राप्त कर.

<sup>े</sup> दृश्चितः २ परन्तुः ३ आतमाः ४ आप अपनेको नहीं जानताः ५ तीर्थकरः ६ हदयमें ज्ञान लाकरकेः

मुद्दत लों परवश रहे, मुद्दत करि निस नैन ॥

मुद्दत आई ज्ञानकी, मुद्दतकी, मुरु बैन ॥ २५ ॥

ज्ञान दृष्टि घरि देखिये, शिष्ट न यामिंड कीय ॥

दृष्ट करे पर वृस्तुसों, निष्ट रीति है सीय ॥ २६ ॥

तुम तो पद्म समान हो, सदा आलप्त स्वमाव ॥

लिप्त भये गोर्रंस विकें; ताको कींन उपाव ॥ २७ ॥
वेदमाव सब त्यागि करि, वेद ब्रह्मको रूप ॥
वेद माहि सब वीज है, जो वेदे चिद्र्य ॥ २८ ॥

अनुभवमें जोलों नहीं, तोलों अनुभव माहि ॥

ज़ अनुभव जानें नहीं, ते जी अनुभव माहि ॥ २९ ॥

अपने रूप स्वरूपसों, जो जिय राखे प्रेम ॥

सो निहचे शिवपद लहै, मनसाँवाचा नेम ॥ ३० ॥

हे आत्मन्! तुम अपने नेत्रोंको (गुह्त) मुद्रित अर्थात् बंद करके (मुद्दतलों) बहुत समय तक परवश अर्थात् पृद्रलके वशमें "रहे; परंतु जब ज्ञानकी (मुद्दत) अविध आई, तब गुरुके वचनोंने (मुद्दत) मदत अर्थात् सहायता की। २५।

į

जबतक अनुमन='अणु-योडे' भव्=संसारमें नहीं अर्थात जबतक थोडे भव बाकी न रहें, तबतक 'अनुमन', अर्थात सन्यक इत नहीं है, क्योंकि जो अनुमन (सन्यक झान) नहीं जानते हैं, वे 'अनुमन', अर्थात पीछे संसारमें ही पडे रहते हैं,। २९।

१ उत्तम. २ प्यार. २ 'सृष्ट' खराव. ४ 'गो ' इन्ट्रियोंके 'रस' विषयमें. ५ स्त्रीपुनपुंसकशाव. ६ वेट अर्थात् जान. ७ शाखोंमें. ८ पता. ९ जो-पदि चिद्वूपको जानता हो, हो. नहीं तो कृछ नहीं. १० सनसे और वचनसे, नेम-नियम्.

#### पश्चोत्तर.

पट दर्शनमें को शिरें ? कहा धर्मको मुल ? ॥ मिथ्यातिके हैं कहा ? 'जैन' कह्यो सु कबूल ॥ ३१॥ वीतराग कीन्हों कहा ? को चन्दा की सेन ? ॥ थामद्वार को रहतु है ? 'तारे' सुन शिख बैन ॥ ३२ ॥ धर्भपन्थ कौने कहो। दे कौन तर संसार शा केंद्रो रंकवछम कहा १ 'गुरु' बोलै वच सार ॥ ३३ ॥ कहो स्वामि को देव है ? की कोकिल सम काम र ॥ को न नेइ सञ्जन करे ? सुन्हु शिष्य 'विनराग' ॥ ३४ ॥ गुरु सङ्गति कहा पाइये ? किहि विन सूलै सर्म ? ॥ कहा जीव काहे मयी ? 'झान' कहा गुरु मर्म ॥ ३५ ॥ जिन पुत्रें ते हैं किसे १ किहतें जगमें मान १॥ पंचमहात्रत ने धरे, 'धन 'बोले गुरु ज्ञान ॥ ३६ ॥ छिन छिन छीजै देह नर, कित है रही अनेत ॥ तेरे जिरपर और चट्टो, 'काल दमामों देत ॥ ३७ ॥ जो जन परसों हित करै, निज सुधि सबै विशारि॥ सो चिन्तामणि रत्न सम, गयो जन्म नर हारि॥ ३८॥ जैमे प्रगट पतझँके, दीप माहि परकाश ॥

छहीं दर्शनमें जैनदर्शन अष्ठ है, धर्मीका मुख है, निश्वांती के ज न अर्थात ज (विजय) नहीं होती। ३१।

१ घर. २ गरीयका बहन अर्थात प्यारा गुरू (भारी) पदार्थ होता रे. २ जो कोयछ बिना राग (मोटी आधाज) की हो वह कांग संजान ही हैं. र जो जिन भगवानकी पूजा करते हैं वे घन अर्थात पेस्स हैं. ५ सूर्य.

तैसे ज्ञान उदोतसाँ, होय तिमिरको नाश ॥ ३९ ॥ चार माहि जोलों फिरे, धरे चारसों प्रीति ॥ १० ॥ तोलों चार लखे नहीं, चार खूंट यह रीति ॥ १० ॥ जे लागे दशवीसमाँ, ते तेरह पंचास ॥ सोरह वासट कीजिये, छांड चारको वास ॥ ११ ॥ विवि कीजे विधि माय तज, सिद्ध प्रसिद्ध न होय ॥ १२ ॥ यहै ज्ञानको अंग है, जो घट बूझे कीय ॥ १२ ॥ वारं व्यसन को नृपति जो, प्रभु ज्ञातो ज्ञान ॥ १३ ॥ ज्ञाप अकेलो ज्ञामय, परचो भरमके फंद ॥ ज्ञाप अकेलो ज्ञामय, परचो भरमके फंद ॥ ज्ञाप अकेलो ज्ञान नहीं, कैसे होय स्वलंद ॥ १४ ॥ ज्ञाप अकेलो लखनहीं, श्रिवसुख होय अनन्त ॥ श्रिम स्वलंद ॥ १४ ॥ श्रिवस्वस्वरूपके लखतहीं, श्रिवसुख होय अनन्त ॥

<sup>(</sup>४०) जीव जब तक चार माहिं अर्थात् चार गतियों (देव, स-ंतुष्य नरक, तिर्यञ्च) में है और चार (कोघ, मान, माया, छोम) में गीति रखता हे, तब तक चार अनन्त चतुष्टय (अनन्तमुल, अनन्त-ऋान, अनन्तवळ, अनंतवीर्य) को प्राप्त भी नहीं कर सकता है, अर्थान् कर्मोंसे रहित नहीं हो सकता है, यह चार सूंटकी रीति है।

<sup>(</sup>४१) जो दश×वीस=तीस कहिये दृष्णासे अथवा स्रोसे अनुरक्त हुए, वे तेरह×पंचास-कहिये ते-सठ हैं अर्थान् मूर्ध है इसलिये सोल-ह्+ बारठ+अठहत्तर कहिये आठ कर्मों को इतकर तर कृष्यि तिरो और चार गतियोंका वास छोट दो । इसमें संख्या शक्तों से स्वय क्य नूमरा अर्थ महण कर कविने चतुराई दिस्माई है.

<sup>(</sup>१) लात. क्वोंकि, सोम जाति गर सात ही 🕻 🛚

वालापन गोकुल वसे, यौवन मनमथ राज ॥ बन्दावन पर रस रचे, द्वारे क्रवजा काज ॥ ४६ ॥ दिना दशकरे कारणे. सब सख डारची खीय ॥ विकल भयो संसारमें, ताहि म्राक्त क्यों होय ॥ ४७ ॥ या माया सों शाचिके, तुम जिन भूलहु इंस ॥ संगति याकी त्यागिके, चीन्हों अपनी अंस ॥ ४८ ॥ 🕠 जोंगी न्यारो जोगेंतें, करै जोगें सब काज ॥ जोगँ जुगत जानें सबै, सो जोगी भिवराज ॥ ४९ ॥ जाकी महिमा जगतमें, लोकालाक प्रकाश ॥ सो अविनाशी घट विषें, कीन्हों आय निवास ॥ ५० ॥ वेवल रूप स्वरूपमें, कर्मकलङ्क न होय॥ सो अविनाजी आतमा, निजवट परगट होय ॥ ५१ ॥ धम्मीधम्मे स्वमाव निज, धरहु ध्यान उर आन ॥ दर्शन ज्ञान चरित्रमें, केवल ब्रह्म प्रमान ॥ ५२ ॥ निज चन्दाकी चाँदनी, जिहि घंटमें परकाश ॥ तिहिँ घटमें उद्योत है, होय तिमिरको नाग्र ।। ५३ ॥

<sup>(</sup>४६) इन्णजी शहापनमें गोक्किसे रहे यौवनसे सथुरासे, और फिर कुन्जा परखीके उससे सेन्न हो उसके द्वारे वृन्दावनमें रहे. इसी प्रकार हे जीव ! तू वाह्यपनमें तो 'गोकुछ, अयात इन्द्रियों के कुछ समू- हमें अयवा उनकी केलिसे रहा, और जवानीमें मनसथ अर्थात कामदेवके राज्यमें रहा अर्थात वशमें रहा, और पीछे वृन्दावन जो कुटुन्य समूह उसमें रचा. काहेके लिये, ' द्वारे कुबजा- फाज, किथे द्वार जो आसद उसके कवजेसे आनेको अ- थवा द्वार जो मोक्षण उसको कुन्ज अर्थात वन्द करनेकेलिसे,

१ आत्माः २ यन जचन कायके योगसे. ३ योग्य ( उचित ).

जित देखत तित चांदनी, जब निज नैनन जोतें।। नैन मिर्चत पेखै नहीं, कौन चांदनी होत ॥ ५४ ॥ ज्ञान भानै परगट भयो, तम अरि नासे दूर 🛚 🦈 धर्म कर्म मारग लख्यो, यह महिमा रहि पूर ॥ ५५ ॥ जे तनकी संगति किये, चेतन होत अजान ।। ते तनसों ममता घरै, अपुनो कौन सर्यांन ॥ ५९ ॥ जे तनसों दुख होत है, यह अचंमी मोहि ॥ ते तनसों ममता धरै, चेतन! चेत न तोहि॥ ५७॥ जा तनसों तू निज कहै, सो तन तौ तुझ नाहि ॥ ज्ञान प्राण संयुक्त जो, सो तन तौ तुझ माहि ॥ ९८ ॥ जाके लखत यहै लख्यो, यह मै यह पर होय.॥ महिमा सम्यक् ज्ञानकी, विश्ला बुक्के कीय ॥ ५९ ॥ छहीं द्रव्य अपने सहज, राजत हैं जगमाहि ॥ निहुचै दृष्टि विलेशिकेये, पर्मे कवहं नाहिं ॥ ६० ॥ जड चेतन की मिन्नता, परम देवको राज ॥ सम्यक होत यहै लख्यो, एक पंथ है काज ॥ ६१ ॥ समुझै प्रण ब्रह्मको, रहे लोभ ली लाय ॥ जान बूझ कूए परे, तासों कदा वसाय ॥ ६२ ॥ जाकी शीतिप्रभावसों, जीत न कवह होय ॥ ताकी महिमा जे घरें, दुरवुद्धी जिय सीय ॥ ६३ ॥ जाकी परम द्ञातिषे, कर्म कल्डू न कोय ॥ ताकी श्रीतिष्रभावसीं, जीत जगतमें होय ॥ ६५ स

१ स्थोति: -प्रकाशः २ वन्द होते. ३ सूर्यः ४ चातुर्यः ५ समताः

अपनी नवनिधि छांडि कै, मांगत घर घर भीख ॥ जान बूझ कूए परे, ताहि कहीं कहा सीख ॥ ६५ ॥ मृढ मगन िथ्यातमें, समुझै नाहिं निठोले ॥ कानी कीडी कारणें, खोवै रतन अमोल ॥ ६६ ॥ कानी कौडी विषय सुख, नरभव रतन अमोल ॥ पूरव पुन्यहिं कर चढ़्यो. भेद न लहें निठील ॥ ६७ ॥ चौरासी लखमें फिरै, रागद्वेप परसङ्ग ॥ विनसीं शीति न की जिये, यहै ज्ञानको अङ्ग ॥ ६८ ॥ चल चेतन तहां जाहये, जहां न राग विरोध ॥ निज स्वमाव परकाशिये, काजे आतम बोध ॥ ६९॥ तेरे भौग सुज्ञान है, निज गुण फूल विशाल ।) ताहि विलोकह पर्म तम, छांडि आल जंजाल ॥ ७ ॥ छहीं द्रव्य अपने सहज, फ़ले फ़ल सुरंग ॥ विनसों नेह न कीजिये, यहै ज्ञानको अंग ॥ ७'॥ सांच विसारचो भूलके, करी ब्रुटसों ब्रीति ॥ ताहीतें दुख होत हैं, जो यह गही अनीति ॥ ७२ ॥ हित शिक्षा इतनी यहै, इंस सुनहु आदेश ।। गहिये शुद्ध स्वभावको, तिजये कर्म कलेश ॥ ७३ ॥ सोरठा.

ज्यों नर सोवत कोय, स्वम माहि राजा भयो।। त्यों मन मुग्स होय, देखहि सम्पति भरमकी।।'७४॥ कहहु कौन यह रीति, मोहि बतावहु परम तुम।। तिन ही सो पुनि प्रीति, जो नरकहिं ले जात हैं॥७५॥

१ निरुहा पेकास पूर्वः २ फुटी. ३ वृगीचा ४ शुद्धात्मा.

अहो ! जगतके गय, मानह एती वीनती ॥ त्यागह पर परजाय, काहे भूले बरममें ॥ ७६ ॥ एहो ! चेतनराय, परमों प्रीति कहा करी ।। जो नग्किह ले जाय, दिनहीमों राचे सदा ॥ ७७ ॥ तम तौ परम सयान. परनों प्रीति कहा करी '। किहि ग्रुण मये अयान. मोहि वतावह मांच तुम ॥७८॥ कर्म ग्रमाग्रम दोय, तिनसी आपी मानिये ॥ कहतु मुक्ति क्यों होय, जो इन बारम अनुसरें ।। ७९ ॥ मायाहीके फन्द, उरक्षे चेतनराय तुम ॥ कैसे होतु स्वछन्द, देखहु ज्ञान विचारिके IIColi एही ! परम सयान, कीन सयानंप तुम करी !! काहे मये अयान, अपनी जो रिधि छांडिके । ८१ । तीन लोकके नाथ, जगवासी तम क्यों भये॥ गहह ज्ञानको साथ, आवहु अपने थँलविपै ॥ ८२ ॥ तुम पूनो सम चन्दं, पूरण ज्योति सदा भरे ॥ परे पराये फन्द, चेतह चंतनरायज् ॥ ८३ ॥ जानिह गुण पर्याय, ऐसे चेतनराय है ॥ नैनिन लेहु लखाय, एरो ! सन्त सुजान नर ॥ ८४ । सब कोड करत किलोल, अपने अपने सहजमें ॥ मेद न लहत निठोर्ले, भूलत मिध्या भरममें ॥ ८५ ॥ होहा.

आन न मानहि औरकी, आने उर जिनवैन !!

(८६ जो और (अन्य धर्मवालों) की (आन) आज्ञा अथव।

१ किस कारण. २ चतुरता. ३ मोश्चस्थळ. ४ मूर्खे.

आनन देखे परमको, सो आने शिव ऐन ॥ ८६॥ ' हो ' गनको लागो रहे, ' म 'वजल वोरे आन ॥ ये द्वर्यं अक्षर आदिके, तजह ताहि पहिचान । ८७ ॥ जित देखहु तित देखिये, पुरुलहीसों प्रीत ॥ पुरुल हारे हार अरु. पुरुल जीते जीत ॥ ८८ ॥ पुरुलको कहा देखिये, घरै विनाशी रूप ॥ देखहु आतमसम्पदा, चिद्धिलामचिद्रव ॥ ८९ ॥ मोजन जल थोरो निषट, थोरी नींद कपाय ॥ सो मुनि थोरे कालमें, वसिंह मुकतिमें जाय ।। ९०॥ जगत फिरत के जुग भथे, सो कछ किया विचार ।। चेतन अत्र किन चेतह, नरमव छह अतिसाँर ॥ ९१ ॥ दुर्लिम दश दशन्तर्गो, सी नरभव तुम पाय ॥ विषय सुखनके कारणे, सर्वसे चले गँवाय ॥ ६२ ॥ ऐभी मति विश्रम मर्ड, विषयन स्नागत थीय ॥ के दिन के छिन के घरी, यह सुख थिर ठहराय। ९२॥ देखहु तो निज हिंधसीं, जगमे थिर कळु आह । सबै विनाबी देखिये, को तज गहिये काह ॥ ९४ ॥

छजा नहीं मानता है, अपने हृदय में भगवानके वचनोंकी धारण करता है, चौर परम अर्थात गुद्धात्माका ' आनन ' मुख अर्थात् रूप अव शेक न करता है, वह यथार्थ मोक्षको प्राप्त करता है.

१ कोम. २ अलन्त. १ क्यों नः ४ श्रेष्ट. ५ सर्वस्व. ६ दौडके.

केवल शुद्ध स्वमाव में, परम अतीन्द्रिय रूप ॥
सो अविनाशी आतमा, चिद्धिलास चिद्विप ॥ ९५ ॥
जैसो शिवेखेति इं विम, तैसो या तनमाहि ॥
निश्रय दृष्टि निहारिये, फेर रंच कहुं नाहि ॥ ९६ ॥
चेतन कर्म उपाधि तज, रागहेषको संग ॥
के प्रगर्ट निज सम्पदा, शिवसुख होय अमंग ॥ ९७ ॥
तू अनन्त सुखको धनी, सुखमय तोहि स्वमाव ॥
करते छिनमें प्रगट निज, होय बैठ शिवराव ॥ ९८ ॥
ज्ञान दिवाकर प्रगटते, दश दिशि होय प्रकाश ॥
ऐसी महिमा ब्रह्मकी, कहत सगवदीदास ॥ ९८ ॥
जुगल चन्दकी जे कला, अरु संयमके मेद ॥
सो संवरसर जानिये, फालगुन तीज सुपेद ॥ १०० ॥

इति परमात्मशतकम्,

१०० (जुगलचन्दकी जे कला) चन्द्रकी सोल्ह कलाके जो जुगल (दूने) वत्तीस खोर संयम (नियम) के मेद सत्रह अर्थात १७३२ सम्बत्की फाल्गुन सुपेद (सुदी) तीज— "फाल्गुनसुक्ल स्तीया-सम्बत् १७३२ विक्रमाल्दको यह परमात्म सतक चनाया."

१ सिद्धपरमात्माः २ मोक्षक्षेत्रमेः ३ सूर्यः

## अथ चित्रबद्धकवित्रा.

अनुष्टुपछन्द, आपा थान न था पाआ। चार मार रमा रचा।। राधा सील लसी घारा। साद साम मसा दसा।। १।। पादानुपदगतागत चित्रम्,

| आ    | पा       | था | न |
|------|----------|----|---|
| = বা | ₹        | मा | ₹ |
| गु   | घा       | सी | ढ |
| सा   | <b>द</b> | सा | म |

दोहा.

पर्म सेव पर सेव तज, निज उधरन मन धारि ॥ धर्म सेव वर सेव सज, निज सुधरन धन धारि ॥ २ ॥ त्रिपटीबद्धचित्रम्,

| q | से ' | ч | से        | त | नि | उ  | ₹ | म | धा |
|---|------|---|-----------|---|----|----|---|---|----|
| ¥ | च    | ₹ | ` च्<br>। | ল | ज  | ध् | न | न | रि |
| ម | स    | घ | से        | स | िन | 8  | ₹ | घ | धा |

#### त्रिपदीपंचकोष्टकं.

| पर्म | पर  | तज  | ँ उघ | मन   |
|------|-----|-----|------|------|
| सेव  | सेव | निज | रन   | घारि |
| धर्म | वर  | सज  | सुध  | धन   |

### अन्य सप्तकोष्टकंत्रिपदी.

| पर्भ   | वप | सेव | जिन | उद  | नम | घा |
|--------|----|-----|-----|-----|----|----|
| से     | ₹  | त   | ল   | ₹   | न  | रि |
| त्रर्भ | वर | सेव | जिन | सुध | नध | घा |

## दोहा.

जैन धर्म में जीव की, कही जात तहकीक ॥ क़ैन धर्म में जीत की, लही बात यह ठीक ॥ २ ॥

## एकाक्षर त्रिपदीवद्ध चक्रम्.

| जै | ंघ  | में | व  | क  | जा | त | की |
|----|-----|-----|----|----|----|---|----|
| न  | र्भ | जी  | की | ही | त  | ह | क  |
| अ  | ध   | में | त  | ल  | वा | य | ठी |

#### कपाटबद्ध चक्रम्.

| न   |                            | }                          | न                           | 31                                                                      |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| र्भ |                            | . }                        | भे                          | घ                                                                       |
| जी  | _                          | Ì                          | जी                          | में                                                                     |
| की  | ] [                        | ι                          | की                          | त                                                                       |
| ही  | 1                          | ſ                          | ही '                        | ल                                                                       |
| त   |                            |                            | त                           | वा                                                                      |
| ₹   |                            | 1                          | <b>E</b> _ '                | ्य'                                                                     |
| क   | 1                          | }                          | 46                          | ठी                                                                      |
|     | में<br>जी<br>की<br>ही<br>उ | में<br>जी<br>की<br>ही<br>ह | में<br>जी<br>की<br>ही<br>ही | भी       जी       जी       की       की       ही       उ       द       ह |

## अश्वगतिबद्ध चित्रम्.

| 1  |    |    |     | *   |     |      |            |
|----|----|----|-----|-----|-----|------|------------|
| ने | न  | ঘ  | भ   | में | जी  | व    | की         |
| क  | ही | जा | त   | त   | ह   | की   | <b>4</b> 6 |
| ঈ  | न  | ঘ  | र्भ | में | જી  | त    | की         |
| ल  | ही | वा | त   | ्य  | £ , | ैंठी | <b>事</b>   |

## छन्द ( मात्रा १० ) अनुप्रासरहित.

# न तनमें भैंन तन, तहेम सु सुमहेत ॥ न मनमें मैंन मन, मैं सु मैं हों हों मै सु मै ॥ ४ ॥

## सर्वताभद्रगति चित्रम्

| न  | त  | न   | मै  | मै  | न  | त   | न |
|----|----|-----|-----|-----|----|-----|---|
| त  | ोह | म   | सु  | सु  | म  | हें | त |
| न  | म  | न   | मै  | ये  | न  | म   | ਜ |
| म  | सु | मै  | हों | हों | मै | सु  | म |
| भै | g  | मै  | हों | हों | मै | सु  | म |
| न  | म  | न   | में | म   | न  | स   | न |
| त  | ho | स   | सु  | सु  | Ħ  | 8   | त |
| न  | त  | र्न | म   | में | ค  | त्त | न |

# मात्रिक सवैया ( ३२ मात्रा )

या मनके मान हरनको भैया, तु निहर्च निच जानि दया को हित तो विचारत क्यों निह्नं, रागरुद्धेष नियारि नया ॥ सर्मादिक मान विछेद करो, ज्यों तोहि छोपन प्रकाश भया यामन मानह कोन भलो, नन छोम न कोह न मान मया॥ ५॥

## पर्वतबद्ध चित्रम्.

|               | 1      | 1   |          |             |     |    |      |    | ,  |
|---------------|--------|-----|----------|-------------|-----|----|------|----|----|
| •             | -      | या। |          |             |     |    |      |    |    |
|               |        | म   |          |             |     |    |      |    |    |
|               | ŀ      | ."  |          |             |     |    |      |    |    |
|               | 1      | न   |          |             |     |    |      |    |    |
|               | - 1    |     |          |             |     |    |      |    |    |
|               | के     | मा  | न .      |             |     |    |      |    |    |
| ,             | _ [    | -   | -:       | e           |     |    |      |    |    |
|               | ह र    | न   | का       | भे          |     |    |      |    |    |
| या            | त् नि  | 10  | चै       | न<br>नि     | ज   |    |      |    |    |
| जा नि         | द या   | को  | नि<br>हि | ਰ           | तो  | हि |      |    |    |
| वि चा र       | त क्यो |     | हीं      | रा          | ग   | •  | ेह्र |    |    |
|               |        |     | !        |             |     |    |      |    |    |
| प निवा रि     | न या   | भ   | र्भा     | दि          | 事   | मा | च    | वि |    |
| छ द क रो ज्यो | तो हि  | लो  | प        | =           | प्र | का | হা   | भ  | या |
|               | 7      | न   |          | <del></del> | -   | ~- |      |    |    |

# दोहा.

जैन धर्ममें जीवकी. कही जात तहकीक ॥ औन धर्ममें जीत की, लही वात यह ठीक॥ ५॥ चटाई बद्ध लिशम् .

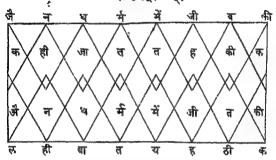

दोहा- करमनसों करयुद्ध तू, करले ज्ञान कमान ॥ तान खबलसों परम तू, मारे मनमथ जान ॥ ६॥

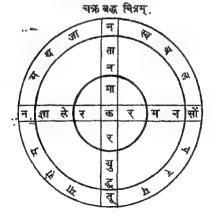

# दोहा.

परम धरम अवधारि तू, परसंगति कर दूर ॥ ज्यो प्रगटै परमातमा, सुख संपति रहै पूर ॥ ७॥ धरुष बद्धचित्रम्

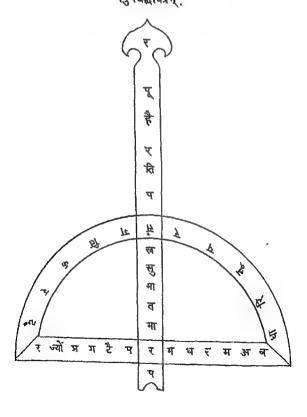

## आभीर छंद.

रामदेव चित चाहि। सामदेव नित गाहि॥ जामदेव मित पाहि। तामदेव हित ठाहि॥८॥ सर्वती अद्रगति चित्रम्.



दोहा— आप आप थप आप जप, तप तप खप वप पाप ॥ काप कोप रिप लोप जिप, दिप दिप त्रप टप टाप ॥९॥ विंशतिपत्र कमलाकार बद्ध चित्रम्.



# दोहा.

कार आप धर जार जम,तर तर खर खर वर मार ॥ कार कोर रिप लोद जिद, दिन दिन त्रपटन टान ॥९॥ हारबद्ध चित्रम्



नाग बद्ध चित्रम्



# दोहा

अरि परि हिर अरि हिरि हिरे, घेरि घेरि अरि टारि ॥ किर किरि थिरि थिरि धारि घरि, किरि किरि तिर तिर तारे ॥११॥ चामराकार बद्ध चित्रम्

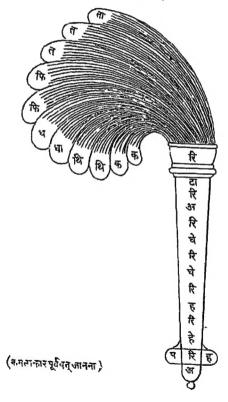

#### हितीय नाग बद्ध



तृतीय नागबद्ध - वहिर्छोपिक

स

सा

¥

लाधु वसत किम धरणिपर! महतिपुर लिन कवन्हुंचा कवत अक्षितामां कवनग्रमु कन्नितिरोगिषां वर्म तुंचा।१३।। **पट्पद्** कहां अंसको जनस्र नाम कहा दुखे जिनको !। कीन सीय अपहरों!! कहो तीओ संहनको।!! स्यावत कहा करें! कीन वर्णीदेक पेरीं!! को कृति जरू स्माहें! अवण युग की कहु लेखीं!! लि

य

हे

विं

न

अथ ग्रन्थकर्ता परिचय. चौपाई ।
जेब्द्रीप सु मारन वर्ष । तामें आर्थ क्षेत्र उत्कर्ष ॥
तहां उग्रसेन पुर धान । नगर आगरा नाम प्रधान ॥१॥
तहां चसिहं जिनवर्गा लोक । पुण्यवन्त वहु गुणके थोक ॥
इदिवन्त ग्रम चर्चा करें । अख्य मंडार धर्मको मरें ॥२॥
द्विति तहां राज औरंग । जाकी आज्ञा वहै अभंग ॥
देति भीति च्याप नहिं कोय । यह उपकार नृपितको होय ॥३॥
तहां जाति उत्तम वहु वसे । तामें ओसवाल पुनि लसे ॥
तिनके गोत वहुत विस्तार । नाम कहत नहिं आवै पार ॥४॥
समतें छोटो गोत प्रसिद्ध । नाम कटारिया रिक्टि सम्बद्ध ॥
दश्यस्य साह प्रण्यके धनी । तिनके गिक्टि हर्